# वीर सेवा मन्दिर दिल्ली ख्ण्ड

# निस्यपूजा विधान

संस्कृत

जिसको जैनसिद्धान्त प्रचारक मण्डली देवबन्द जि० सहारनपुर की तरफ से बाब सरजभान वकील देवबन्दने देशापकारक मेस, छलनऊ में छपाकर प्रकाशित किया. सन् १९०९ प्रथम १००० मृहय ढाईआना

\* ॐनमः सिद्धेभ्यः \*

# नित्यपूजा ।

ॐ जय जय जय। नमोऽस्तु नमोऽस्तु । णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं। णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं॥ १॥

ओं अनादिमृलमन्त्रेभ्यो नमः।
(यहां पुष्पाञ्जलि क्षेपण करना.)

चत्तारि मंगलं — अरहंतमंगलं सिद्धमंगलं साह नंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्तारि लो-ग्रत्तमा अरहंतलोग्रत्तमा, सिद्धलोग्रत्तमा, साह लोगुत्तमा,केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि सरणं पव्वजामि — अरहंतसरणं पव्वजामि, सिद्ध सरण पञ्चलाभि, साह सरणं पञ्चलामि,केवलिप-ण्णते। धम्मो सर्वं पञ्चनामि ॥

> ॐ नगोऽहते स्वाहा । (यहां धुष्पाञ्जलि शेषण करना.)

अपित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पञ्चनमस्कारं सर्वपापैः शसुच्यते ॥ १ ॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वोवस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥२॥ अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविष्ठविनाशनः । मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः ॥ ३ ॥ एसो एंचणमोयारो सव्वपावपणासणो । मंगलाणं च सब्वेसिं, पदमं होइ मंगलं ॥ ७ ॥ अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिनः ।

सिद्धचक्रम्य सद्धीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्॥५॥ कमीष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् । सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धचकं नमाम्यहम् ॥ ६॥

( यहां पुष्पांजि क्षेपण करनाः )

उदक्रचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलाईकैः धवलमङ्गलगानखाकुलेजिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥ ७॥

ॐ हीं भगविज्ञनसहस्रनामभ्योऽर्ध्य निर्वेषामीतिस्वाहा ॥ श्रीमिजनेन्द्रमिनवन्द्यजगत्रयेशं म्याद्वादनायकमनन्तचत्रष्टयार्हम् । श्रीमृलसंघस्रहशां मुक्ततेकहेत्र-जैनेन्द्रयज्ञविधिरेष मयाऽभ्यधायि ॥ ८॥ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय

स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । स्वस्ति प्रकाशसहजोर्जितदद्यपाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भृतवैभवाय ॥ ९ ॥ स्वस्य च्छलदिमल बोधसुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय । स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायतिक्तृताय ॥ १०॥ द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः। आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भुतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥ ११॥ अईत्पुराणपुरुषोत्तमपावन।नि वस्तृन्यनुनमिल्लान्ययमेक एव ।

अस्मिन् ज्वर्लाद्धेमलकेवलबोधवद्वी पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ १२ ॥

( यहां पुष्पांजि छि क्षेपन करना )

श्रीवृषमो नः स्वस्ति स्वति श्रीअजितः । श्रीसंभवः स्वस्ति स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः । श्रीसुमातिःस्वस्ति म्बास्ति श्रीपद्मप्रभः। श्रीसुपार्ऋः स्वस्ति स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः। श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शातलः। श्री श्रेयान्स्वस्तिस्वस्ति श्रीवासुपूज्यः । श्री विमलःस्वस्तिस्वस्तिश्रीअनन्तः।श्रीधर्मःस्वस्तिस्वस्ति र्प्राशान्तिः।श्रीकुन्थुः स्वस्ति स्वस्तिश्रीअरनाथः। श्रीमङ्किः स्वस्ति स्वस्ति श्रीमुनिसुन्नतः । श्रीनिमः स्वस्ति खस्ति श्रीनेमिनाथः।श्रीपार्श्वः स्वस्ति स्विम्त श्रीवर्द्धमानः। इति स्वस्तिमङ्गलविधानम्।

## ( पुष्पांजिल न्नेपन करना )

नित्याप्रकम्पाइतकेवलोधाः रफुरन्मनः पर्ध्वयशुद्धवोधाः। दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाःस्वस्ति क्रियासुःपरमर्पयो नः ॥ १ ॥ कोष्टस्थधान्योपममक्बी जं संभिन्नसंश्रोतृपादानुसारि । चत्रविधं बुद्धिबलंदधानाः स्वस्ति क्रियासःपरमर्षयोनः ॥ २ ॥ संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादा स्वादनाष्ट्राणविलोकनानि । दिव्यान्मतिज्ञानवला द्रहन्तः स्विस्तिक्रियासुः परमर्पयोनः ॥ ३ ॥

प्रजाप्रधानाः श्रमणाःसमृद्धाः प्रत्येकबुद्धादशसर्वप्रदे प्रवादिनोऽष्टाङ्गिनामेचविज्ञाः स्वास्तिकियासुः परमर्षयोनः ॥ ४ ॥ जङावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसृन वीजाङ्गरचारणाहाः। नभोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति कियासुः परमर्षयोनः ॥ ५ ॥ अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लिबिम्न शक्तवा कृतिना गरिम्ण । मनो वपुर्वा ग्वलिनश्च नित्यं स्वस्ति कियासः परमर्पयो नः ॥ ६ ॥ सकाम रूपित वशित मैश्यं

प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथाप्तिमाप्ताः । तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ॥ ७ ॥ दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं वोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः। ब्रह्मापरं घोरग्रणाश्चरन्तः स्वस्ति कियासुः परमर्थयो नः ॥ ८ ॥ आमर्षमवाँपिधयस्तथाशीविपं विषा दृष्टि विषं विषाश्च । मखिल्लविङ्जल्लमलौपर्धाशाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ८ ॥ क्षीरं सवन्तोऽत्र घृतं सवन्तो मधु सवन्तोऽप्यमृतं सवन्तः।

अर्श्वाणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमर्पयो नः ॥ १० ॥

[ पुष्पंत्राक्ष क्षेपन करना ]
मार्चः सर्वज्ञनाथः सकलतनुभृतां
पापसन्तापहर्त्ता त्रेलोक्याकान्तर्कार्तिः
क्षतमदनरिष्ठ्यातिकभिष्रणाशः ।
श्रीमान्निर्वाणसम्पद्धरयुवति
कर्मालीदकण्यः सुकण्यदेवन्द्रवन्द्यपादो जयति जिनपतिः
प्राप्तकल्याणप्रजः ॥ १ ॥

जय जय जय श्रीसत्कान्तिप्रभो जगतांपते जय जय भवानव स्वामी भवाम्भसिमजताम् जय जय महामोहत्वान्तप्रभातऋतेऽर्चनम्

## जय जय जिनेश त्वं नाथ प्रसीदकरोग्यहम्२ देव आह्वाहन

ॐ हीं भगविज्ञिनेन्द्र ! अत्र भवतर अवतर । सं वीपट्। देव स्थाएन

ॐ हीं भगवीज्ञेनन्द्र ! अब तिष्ठ तिष्ठ । दः दः । देव सन्निधि करण

ॐ ही भगविज्ञनेन्द्र ! अत्र मम मित्रहितो भव भव। वयद् देवि श्रीश्चतदेवते ! भगवित ! त्वत्पादपङ्केत्रहः द्रन्दे यामि शिलीमुख्तमपरं भक्तवा मया प्रार्थ्यते। मातश्चेतिस तिष्ठ मे जिनमुखोकृते सदा त्राहिमाम् दृग्दानेन मिथ प्रसीद भवति सम्प्रजयामोऽधुनाः

#### शास्त्र अहाहन

ं ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भवद्वादशांगश्चनज्ञान ! अत्र अवतर अवतर । संचीपट् ।

#### शास्त्र स्थापन

ॐ हीं जिनमुखोद्धनदादशांगश्रुतज्ञान ! अवांनष्ट निष्ट । टाटः अस्य सन्तिशिक्षसण

# शास्त्र सन्निधिकमण

ॐ हीं जिनमुखोद्धबद्धादशांगश्रुतज्ञान ! अत्र सम मिलिहिते भव भव । वषद्।

संप्रजयामि प्रज्यस्य पादपद्मयुगं ग्ररोः। तपःप्राप्तप्रतिष्ठस्य गग्छिस्य महात्मनः॥ ४॥ गुरू अह्वाहन

ॐ हीं आचार्योषाध्यायसर्वमायुनमूह ! अत्र अवतर अवतर । सं वौषट् ।

#### गुरू स्थापन

ॐ हीं आचार्यापाध्यायमर्वेसाधुतगृह ! अत्र निष्ठ निष्ठाटः टः ।

> गुरू सन्निधि करण ज्यारीकामामनेकाममार

ॐ हीं आचार्योषाध्यायसर्वसाधुसमृह !

अत्र मम सानिहितों भव भव। वषर।

देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रवन्द्यान् शुभत्पदानशोभितसाखणीन् । दुग्याव्यिमंस्पर्क्षिग्रणेजेलायौर्जे-नेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ १ ॥

१ ॐ हीं परब्रह्मरोऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोष रहिनाय पर्चत्वारिमहणसहिताय अहत्परमष्टिने जन्ममृत्यु विनाशनाय ज्ञलं निवेषामीति स्वाहा।

२ ॐ हीं जिनमुखोद्धवस्याद्वाद्वनयगार्भेतद्वादशाह्रश्रुत हानाय जन्ममृत्युविनाशनाय जल्लं निवेषामीति स्वाहा ।

३ ॐ ह्वं सम्यग्दश्तनज्ञानच।रित्रादिगुणांबराजमानाचा-वांपाच्यायसर्वे साधुभ्योजन्य मृत्युविनाञ्चनाय ज्ञाळं निविषामीति स्वाहा ।

ताम्यित्रिलोकोदरमध्यविन्समस्त सत्वाहितहारिवाक्यान् ।

# श्रीचन्दनैर्गन्धविछव्ध भृङ्गिर्जिनेन्द्र सिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ २ ॥

ॐ ही परत्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोष रहिताय पट्चन्त्रारिशद्गुरण सहिताय अर्हत्परमेष्टिने नंसारतापीवनाशनाय चृन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

ओं ही जिनमुखोद्भवस्याद्वादनयगभितद्वादशांगश्रुतज्ञानाय संसारतापविनाशनाय चन्द्रनं निवपामीति स्वाहा ॥ ओं ही सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिगुणविगानमानाचार्यी बाध्यायमर्वे माधुस्यः संसारतापविनाशनाय चन्द्रनं

निवपामीति स्वाहा।

अपारसंसार महासम्द्रशोत्तारणे शाज्यतरीन् सुभक्तया । दीर्याक्षताङ्केष्यकाक्षतीयिजिनेन्द्र मिद्रान्तयतीन्यजेऽहम् ॥ ३ ॥ भो ६। परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानसक्तये अष्टाद्वस्रोत्र रहिता यषट्चत्वारिश्वदगुणमहिताय अहीत्परमेष्ठिने अक्षयपद् अप्रये अक्षतान् निर्वेषामीति स्वाहा ।

ॐ र्ह्वां जिनमुखोद्भवस्याद्वाद्भयगितदादशाङ्गश्रुतज्ञानायः अक्षयपदमाहये अक्षतान् निवेषानीति स्वाहा ।

ॐ ही सम्याद्धीनतानचारित्रादिगुणाविगात्रमानाचार्यो पा ऱ्यायसीवसाधुम्योऽस्यपद्याप्तये अस्तुत्तान् निर्वेषासीति स्थाटा ।

विनीतमन्यान्जविषोधस्यान्वयीन सुच्याक्यनेकपुर्यान् । इन्दारविन्द्रमुखेः प्रस्तैजिनन्द्रसिद्धा-न्तयतीन् यजेऽहस् ॥ ४ ॥

ॐ ही परत्रद्यणंऽनन्तानन्तज्ञानद्यक्तये अष्टाद्यदेषपहि ताय पट्चत्वारियद्गुणसाहेताय अर्दत्यसमेष्ठिने कामबारण विध्वंसनाय पुरुष् निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ द्यी जिनमुक्ताद्भवस्याद्भादनयगभितद्वाद्भागश्रतज्ञान व

कामवाणाविध्वंसनाय पुरुषं निर्वेषामीति स्वाहा । ओं हीं मम्यग्द्रश्वनज्ञानचारिवादिगुणविराजभानाचार्यो पाध्यायमर्वेसाधुभ्यः काम वाणविध्वंसनाय पुर्ह्म निर्वपामीति स्वाहा। ब्रद्रपंक-दर्पविसर्णमर्पप्रमद्यनिर्णाशनवेनतेयान्। भाज्याञ्यसारश्वरमी स्मार्व्वकिन्द्रामिद्धा-न्तरतीन्यमेडहस् ॥ ५ ॥ ॐ ही परत्रकाणेऽसन्तायन्तज्ञासस्य अञ्चलकोष र्राष्ट्राय प्रशत्नारिश्त्गुणसहिताय अईत्परपेष्टिने कु । रोमविदाशनाम नेवेद्यं निवेषामीति स्वाहा । ॐ ती जिनस्यादेशस्याहादनवयानितद्वाद्यांनशुतकानाय अधारोगानिनायनाय जेडेलूं निर्वेषानीति स्वाद्या । ॐ द्वीं सन्यग्दर्भववातनाविषादेगुण।विश्वत्रानानानी पाध्यापसर्वसार्काः ज्यारोय विस्तासमाय सेवेहां र्नवेपामीति स्वाहा ।

्वस्तोद्यमान्धीकृतविस्त्रविश्वमोहान्धकार प्रतिघातदीपान् । दीपः कनत्काञ्चनभाजनस्येर्जिनेन्द्र सिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ६ ॥

ओं द्वी परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तयं अष्टादशदोष रहिताय षट्चत्वारिशद्गुणसहिताय अईत्परमेष्टिन मोहान्यकारविनाशनाय दीएं निर्वेशामाति स्वाहा । वों ही जिनमुखोद्धवस्याद्वादनयगार्भेतद्वादशांगश्चतज्ञानाय मोहान्यकारविनाशनाय दीपं निवेपामीति स्वाहा। ओं हैं। सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रा-दिगुराविराजनानाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो मोहान्यकारविनाशनाय द्वीपं निर्वपामीति स्वाहा दुष्टाष्टकर्मेन्थनपुष्टजालसंघृपने भासुरघृमकेतृन् । भूपेर्विधृतान्यसुगन्धगंधेर्जिनन्द्र सिद्धांतयतीन यज्ञ दहस

ॐ ह्वा परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादश्वदोपरिहताय पट्चत्वारिशङ्गुणसहिताय अर्हत्परमेष्ठिने अष्टकीयदहनाय घूपं निवेपामीति स्वाहा॥

ॐ हीं जिनमुखोद्धवम्याद्वादनयगार्भेतद्वादशांगश्चतज्ञा-नाय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा॥

ॐ ही सम्यग्दर्शनझानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्योषा-ध्यायमवसाधुम्यः अष्टकर्वदहनाय घूप्ं निवपामीति स्वाहा॥

क्षुभ्यद्विलुभ्यन्मनसामगम्यान् कुवादिवादास्खलितप्रभावानः । फलेरलं मोक्षफलाभिसारै

जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ८ ॥

ॐ हीं परब्रह्मणेऽनन्तानन्तक्षानशक्तये अष्टादश्रदेष परिताय पर्चत्वारिंशरगुण सहिताय अर्हत्परमेष्ठिने मोक्षफ कपाप्तये पत्लं निर्वपामीति स्वाहा ।

ओं हैं। जिनमुखोद्भवस्याद्वाद्भयगभितद्वादशांगश्रुतज्ञानाय मोक्षफलमाप्तये फुलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदाऽतु मे । सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ ७ ॥ पुष्पञ्जाले क्षेपनकरना

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदास्तुमे । सद्ज्ञानमे संसाखारणं मोक्षकारणम् ॥ ८॥ पुष्पक्षेपनकरना

गुरो भक्तिर्गुरो भक्तिर्गुरो भक्तिः सदाऽस्तु मे । चारित्रमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ ९ ॥ पुष्पक्षेपनकरना

#### देवजयमाला पाकृत

वत्ताणुद्दाणे जणधणुद्दाणे पहपोसिच तुहु स्वन्त घर । तुहुचरण विद्वाणे केवळणाणे तुहु परमप्पच परम पर ॥१॥ जयरिसहरिमीसर णामियपाय। जयआजिय जियंगमरोमराय। जय संभव संभवकय विश्रोयः जय आहेणंद्रणणंदिय पश्रोयर जय सुमइ सुमइ मम्भइपयास। जय प्रचप्पद प्रमाणिवाम। जयन्यहि सुपास सुपासगत्त । जयचंद्रपद चंद्राह्वत्त ॥३॥

जयपुष्कयंत दंतं तरंग । जय सीयछ सीयलश्यणभंग । जयसेय सेयिकरणोहसुक्त । जयवासुपुक्त पुक्ताणपुक्त ॥ ४॥ जयविमक विमल गुणसेहि ठाला जय जयहि अणंताणंतणाण। जयधम्मधम्मतित्थयरसंत्। जय सांति २ बिहियायवस्त्॥ ५॥ जय कुंयुकुंथपहुअंगिसदय।जय श्वरअरमाहर विहियसमय। जयमञ्जिमञ्जि आदामगंघ। जयसुणिसुन्वय सुन्धयणिबंध६॥ ज्ञयणमि णीमयामराणियरसामि । जयणेमिधम्मरहचक्कणेमि । जय पासपासछिदणाकेवारा । जसवद्दमाण ॥ ७ ॥ इहजाि यण। पहिं,द्रियविरापिंद पर्राहेविसामियसराविलिहिं। अणहणहिअणाइहि.सामैयक्वाइहि,पणविवि भरहताविछ।हे८ अं हीं क्पभादिमहावीरान्तेभ्योऽर्घमहाघीनर्वपामीति स्वाहा ९ अंहीव्रपभादिवर्द्धमानपर्यततीर्थकरभ्योत्राधीनर्वपामीतिस्वाहा

संपद्द सुहकारण, कम्मिबयारण, भवसमुद्दतारणतरणं। जिणवाणि णमस्समि, सत्तपयास्सिम, सग्ममोखसंगम करणं? जिर्णाद मुद्दाओ:विणिग्गयनार। गणिद विगुर्फिय गंथपयार। तिलोयदिषंडण धम्मद्द स्वाणि। सया पणमामि जिणिद्दवाणि॥ २॥

शास्त्रजयमाला प्राकृत

अवगाह ईह अवाय जुएहि । सुधारणभेयाई ति विण सएहि । मई छत्तीस बहुव्यसुद्धाणि । सया पणमामि जिलिदहवाणि ३ सुदं पुरा दोष्णि अणेयपयार । सुवारहभेष जगत्त्वसार । सरिंदणस्दिसमिचिओ जाणि। मया परामामि जि णिंदहवाणि ॥ ४॥ जिलिंद् गालिंद णरिंदहरिद्धि । पयासइ पुण्णपुराकि उलद्धि । **चिउग्युपहिल्लउ एद्घ वियाणि ।** सया पणमामि जिणिदहबाणि ॥ ५ ॥ जुलोय अलोयह जुति जंगह। जुतिषणविकाल सहवभणह। चउम्गइलक्खण दुज्ज उजाणि। सया पणभामि जिधिदहवाणि॥ ६॥ जिणिद् चिरत्तविचित्तमुणेइ। सुसावयथम्महि इति जणेद । णि उग्ग् वितिज्ञ उद्दश्च वियाणि। सया पणमामि जिणिदहवाणि ॥ १॥ सुजीव अजीवह तच्चह चक्ख् । सुपुण्ण विषाव विवर्ध वि स्वस्त् । च उत्थाणि उस्म विभासियणाणि । सया पणमाधिजिणि इहवाणि ८ तिभेषि अं।हि विरागण विचित्तु। चडत्युरिजो विउछंमइ उत्तु सम्बाद्य केवळणाण विहाणि । स्या प्रणमामि जिलिदहवाणि १

जिणिदह णाणु जगत्त्रयभाणु । महात्तमणासिय सुक्खणिहाणु । प्रवाहभत्तिभे स्वियाणि । स्यापस्मामि जिस्हिदहवाणि १० प्रयाणि सुवारह कोडिसयण । सुलक्खितरासिय जुनि भरेसा । सहस्म अठावण पंच वियाणि ।

सया पणमामि जिणिद् हवाणि ॥ ११ ॥

इकावण कोडिउ छक्य अटेव । सहस चुलसी दसया छकेव । सढाइगवीसह गंथपयाणि । सया पणमामि जिणिद्हवाणि १२ इह जिणवग्वाणि विसुद्धमई। जो भवियण णियमणवग्ई। सो सुरण रिंद्संपय लिटिव । केवलणाण विडकारई॥ १३॥ ॐ हीं जिनमुखोद्धवस्याद्वाद्वयगर्भितद्वाद्वाङ्गश्रुतज्ञानाय अर्थ निविषामी। ने स्वादा ।

ॐ हीं श्री सरस्वती वाग्वादिनी द्राद्यांग श्रुतज्ञानेभ्यो अर्घ निर्विपामीतिस्वाहा-

### गुरुजयमाला प्राञ्चत ।

भवियह भवतारण, सोलह कारण, अज्जिवि तित्यय रशणहं। तव कम्म अभगह दयधम्बंगइ पालवि पंच महाव्ययंहं ॥१॥ वंदामि महागिति सीलवंत । पंचेदिय संत्रम जोग जुत्त ।

ने गारहअंगह अणुसरंति। ने चउदहपुन्नह पुणि युणीत ॥२॥ पादाणु सारवर कुट्टबुद्धि । उपुण्णजाह आयासिविद्धि । जे पाणाहारी तोरणीय । जे रुंक्लमूळ आतावणीय ॥३॥ जें मोणिधाय चंदाहणीय । जे जत्यत्यविण सिवासणीय । जे पंचमहव्वय धरणथीर। जेसुमिति गुत्ति पाछणह वीर॥४॥ जे बहुद्दाई देह विरत्तचित्त । जे रायरोसभयमोहचत्त । जे कुगइहि संबरु विगयलोह। जे द्रियविणासण कामकोह ५ जे जल्लपत्न तिसाठित गत्त । श्यारंभ परिग्गह जे विरत्त । जे तिण्णकाळ बाहर गमंति । छठठठठम दसमञ तज्वरंति ६ जे इक्सास दुइगास लिं।ते । जे णीरमभीयण रहकरांते । ते मुख्यिवर बंदच ठियमसाण । जे कम्पडहइ वर सुकझाण ॥७॥ वारहविह संजम जे धराति । जे चारित विकहा परहराति ! वावीस परीसह जे सहीत । संसारमहण्णा ते तरंबि ॥८॥ जे धम्पबुद्धि महियलि धुणंति । जे का बस्मग्गो णिस गर्माते । जे सिद्धिविद्यासणि अहिलसंति । जे पत्रखमाम आहार छिति९ गोद्दण जे वीरासणीय । जे धणुह सेज वज्जासणीय । ने तववळेण आयासजांते । जे गिरिगृहकंदर विवृर्धांते १० जे सत्तुमित्त समभाव चित्त । ते मुणिवर वंद उदिह चरित्त ।

च उवीसह गथह के विरत्त । ते मुणिवरवंद उजगपविन्त ॥११॥ के सुज्ज्ञाणिज्यां एक चित्त । वंदामि महारिसि मोस्वपत्त । रयणत्तयरं जिय सुद्धभाव । ते मुणिवरवंद उठिदि सहाव १२ के तपस्रा, संजमधीरा, सिद्धवधू अणुराइया । रयणत्तयरं जिय, कम्महगं जिय, ते रिसिवर मह झाइया १३ ऑ ही सम्यग्दरीन झानचारित्रादि गुणिवराजमानाचार्यो पाध्यायसर्वसाधुभ्यो ध महार्घ निर्वपामीतिस्वाहा ।

# विहरमानविंशति तींथकरपूजा

श्रीमन्मेरुमुदरीनादिसविधेयेसन्तिशकांचिताः, जम्बधातिकपुष्कराद्धवितनुक्षेत्रीष्वदानींजिनाः । तानश्रीमंधरपूर्वविंशतिजिनान्संवौषडांह्वानने, श्रायरिमन्भरतेमुदायशकलेपूर्वादिदिग्भागतः १॥ मां हीं अहं श्रीपंचविद्दक्षेत्रवर्तमान श्रीसीमंधरादिविंशति तीर्थंकर! समृह! भत्रभवतः अवतरासंवौपद् ओं हीं अहं श्रीपंचविद्दक्षेत्रवर्तमानश्रीसीमंधरादिविंशति

तथिंकर समृह! अत्रतिष्ठतिष्ठ । ठः ठः ।

ओं हीं अई श्रीपंचिवदेहक्षेत्रवर्तमान श्रीसीमंधरादिविंशति ्तीर्थकरसमूह अत्रममसिम्नाहितोभवभव । वषट् । रिशीतादितोयैःस्वजडत्वहान्यै,

धाराछलात्पादयुगेपतिद्धः।

सीमंधरादीनिहवर्तमानां,

श्चायेऽष्टघातीर्थकरांस्त्रिशुद्धवा ॥ १ ॥

ओं ही श्रीपरमत्रहाभ्योनंतानंतज्ञानशक्तिभ्यःसीमंधरयग मंघर वाहु सुवाहु संजातक स्वयंत्रभ झपभानन अनन्तवीर्य सूर्वभ विशालकीर्ति वज्रधर चन्द्रानन चन्द्रवाह भुयंमेम ब्बर नेमपभ वीर्षेण महाभद्र देवयशः जितवीर्यं विंशतिविद्य मानतिर्थिकरेभ्योजनम् जरामृत्युविनाशनाय ज्ञलं निर्वपामी नि स्वाहा।

श्रीखंडकृष्णागुरुगंधसारे.

इछेद्यादिभीत्याशरणंगतैर्वा ।

सीमंधरादीनिहवर्तमानी.

श्रायेऽष्ट्यातीर्थकरांस्त्रिश्रद्धचा ॥ २ ॥

श्रों ही विश्वतिविद्यमानतीर्थकरभ्योभवाताप विनाशनाय चंदनं निर्वेषामीति स्वाहा ।

उऌ्रक्लायोग्रजघातभीतै,

रिवासतरसतभावकांसः ।

सीम्थरादीनिह्वर्तमानां,

श्रायेऽष्टधातीर्थकरांस्त्रिशुद्धचा ॥ ३ ॥

ओं हीं विंशति विद्यमानसीर्धकरेभ्योभवातापविनाशनाय अञ्जलान निर्वपामीतिस्वाहा ।

पुष्पेर्विचित्रे वृतिनाम लभ्यैः, स्वरंपतिवर्भवभाव भीतेः। सीमंघरादी निद्दवर्त मानां दचायेऽष्टघातीर्थ करांस्त्रि शुद्धवा ॥ ४ ॥

अर्ही विंशाते विद्यमानतीर्थं करेभ्यो कामवःण विध्वंश नाय पुष्यं निवेपामीतिस्वाहा ।

क्वंचहान्येः सुनिवेचकैः किं, तथापि शोभार्थ मञ्जूप सुरूपैः।

सीम्धरादी निह्वर्त मानां, श्वायेऽष्ट धातीर्थ करांस्त्रि शुद्ध्या ॥ ५॥ ओं ही विंशात विद्यमानतीर्थ करेभ्यो क्षुवारोग विनाशनाय नैबेद्यं निर्वे पामीति स्वाहा ॥ पुत्कर्त्र मेतैभे वभीति तोग्नि, कार्य स्विद्योतिमवेण दीपैः। सीमं धरादी निहवर्त मानां, श्चायेऽष्ट धातीर्थ कगंस्त्रिशुद्धचा ॥ ६ ॥ ओं ही विंशात विद्यमानतीर्थकरेभ्यो मोहांधकारविनाश नाय दीएं निवेषामीति स्वाहा ॥ धूपैर घूर्तेविविधेरपीमे, स्तयोग्नि कर्में धनभावपूर्तः । सीमंधरादी निहवर्त मानां, क्वायेऽष्ट धातीर्थ करां स्त्रि शुद्ध्या ॥ ७ ॥ ओं ही विशात विद्यमान तीर्थ करेभ्यो अष्टकर्म दहनाय घूपं निर्व पामीति स्वाहा ॥

अनामवानैः सुफलै प्रधानै रिष्ट प्रदानैर्वृजिनावसानैः । सीमंधरादी निहवर्त मानां । क्वायेऽष्ट धातीर्थ करांस्त्रिशुद्ध**या ॥ ८** ॥ ओं ही विश्वाति विद्यमान तथि करेभ्यो मोक्सफल माप्तये फळं निर्वे शामीतिं स्वाहा अनर्घ मर्घ त्रिजगद्धि भूते, रर्यददे देव गणार्चितेभ्य । भक्त्या मृषुष्यां जलितोपगंधा क्षतप्रसनैश्वरदीप धृपेः ओं ही विंशति विद्यमान तीर्थकरेभ्यो अनर्घ पदशास्य अर्ध निर्व पामीति स्वाहा

जयमाला ॥

यपांगर्भावतारात्कनकमयमही<mark>षागभूच्छकशिष्ट</mark>याः जन्मोत्साहंसुरोगेषुचविद्धुररंसांगनासामराद्राकः।

निर्वेदेब्रह्मदेवाःस्तुतिशतमुख्याःकेवलार्केत्रिलोकी। पाइर्भूतप्रमोदाजयजयजयवाग्भूषणस्याविसांति १ जयसीमंधरकृतसुकृतसीमजययुगंमधरीजतमाहभीम जयवाहुजिनेश्वरमुग्रणवास । वखाहु जिनेशदयाविलास ॥२ ॥ गुणमणिनिधानसंजातदेव । स्वायंप्रभं जयकृतविवृधसेव । ऋषभेश्वरजयबृषधरणधीरः त्वमनंतवीर्यमंगलकर्गरः । जयजयसूरप्रभवोधसूर । जयदेवविशालगुणाव्धिपूर। जयपाविधर गुणधरविमलशील । चंद्राननजयकृतमुक्तिलील ॥ ४ ॥ श्रीचंद्रवाहुजिनविदितहेय। भुजगेशचिक्रगणवैनतेय। ईश्चरजिनराजमहातुभाव नेमिप्रभक्तमीण्यदाव ५ जयवीरसेनविषय।रिवीरःजयमहाभारययोगैकधीर।

जयजयदेवरुणैकधाम।जितकर्मजिनेशयथार्थनाम ६ एतेतीथकरादिशं तकमलां अक्तास्वपुण्यचते, निर्वास्यंति जगत्रयेहितकराःसेव्यास्त्रिलोक्शिशिभिः शिष्टेःश्रीजगदादिकीर्तिगणिनांभट्टारकानामुदा, प्रजाकारिनरेंद्रकीर्तिसुरुरोः।शीष्येणवादीशिना ७ ओं हीं विदेहक्षेत्र विश्वतिविद्यमानतीर्थकरेभ्यो अविमहा र्घनिवंपामितिस्वाहा । कृत्याकृष्टिमचारुचैत्यनिलयान्नित्यं त्रिलोकीं गतान वन्दं भावनव्यन्तरान्द्यात्वरान्कत्याम्रानसर्वेगान् । सद्ग्याक्षतपुष्पदामचरुकेदीपेश्च धूपः फलेर् नीराद्यस्य यजे प्रणम्य शिरसा दुःकर्मणां शान्तये १ श्रों हीं इब्रिमाक्वविमचैत्यालयसम्बन्धिनिनिबम्बेभ्यो। ध महार्घ निर्वपामीति स्वाहा। वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु । यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि जिनयुङ्गवानाम् ॥ १ ॥

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् । इह मनुजकृतानां देवराजाचितानाम जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥ २ ॥ जम्बूधातिकपुष्करार्द्धवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा-**श्चन्द्राम्मोजिशिखण्डिकण्डकनकप्रावड्घनाभाजिनाः** सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्धनाः भूतानागतवर्त्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ३ श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतानारिवरे शाल्मली जन्त्रबुक्षे वक्षारे चैत्यबृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषांके। ईक्षाकारेऽञ्जनाद्रौ द्धिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोक ज्योतिर्लोकेऽभिवन्दे भुवनमहित्र शेयानि वैत्यालयानि ॥ ४ ॥ द्धौ कुन्देदृत्वपारहारथवली दाविन्द्रनीलप्रभौ द्रौ बन्युकसमप्रभा जिनवृषा द्रौ च प्रयङ्गप्रभा ॥

शेषाः **षोडशजन्ममृत्युरिहताः सन्तप्तहेमप्रभास्** ते संज्ञानदिवाकराः सुरन्तताः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ५ ( पुष्यक्षेपनकरना )

इच्छामिभंते-चेइयभभत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोचेओ अहलोय तिश्यिलोय उद्देशयमि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सन्वाणि । तीसुवि लोएसु भवणवासियवाणविं-तरजोयसिय कप्प वासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण मंबेण दिव्वेण पुष्केण धुब्वेण दिव्येण चुण्णेण दिव्येण वासेण दिव्येण हुणाणेण। णिश्वकालं अचंति पुजंति वंदंति णमसंति । अहमवि इह संतोतत्थसंताइ णिचकालं अचेिम पुजामि वंदामि णमस्सामि । दुक्तऋखओ कम्म क्लओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहि मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झे ।

अथ पूर्वाह्विक मध्याह्विक अपराह्विक देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भावपूजावन्द नास्तवसमेतं श्रीपञ्चमहागुरुभक्तिकार्यो सर्ग करोम्यहं।

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं। णमो उवज्झायाणं, णमोलोए सव्वसाहणं ॥ ११॥ ताव कायं पावकम्मं दुचरियं वोस्सरामि । इसम्बार णवकारमंत्रकः नवबार कायोदमर्गपृत्वेक जाप्यकरना-

# सिद्धपूजा

उध्हां घोरयुतं सिवन्रुसपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं वर्गाप्तरितदिग्गताम्बजदलं तत्सिन्धितत्वान्वितम्। अन्तःएत्रतेटेप्वनाहतयुतं हींकारसंबेष्टितम् देवं ध्यायति यः सं सुक्तिसुमगो वैरीभकण्डीखः॥

अ हीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्टिन अत्र अवतर अवतर । संबोषद् । ॐ ह्वीं सिद्धचक्राधिपते शैसिद्धपरमेष्टिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ओं हीं सिद्धचक्राधिपते ? सिद्धपरमेष्टिन अत्र मम मित्रिहिनो भवभव । वपट् । निरस्तकर्मसम्बन्धं सुक्ष्मं नित्यं निरामयम् । वन्देऽहं परमात्मानममुर्त्तमनुपद्रवम् ॥ १ ॥ (ऐसा कहकर भिद्धयन्त्रशी स्थापना करना चाहियं) सिद्धा निवासमन्गं परमात्मगम्यं हानादिभावगहितं भववीतकायम् । रेवापगावरसरोयमुनोइवानां नीर्रेयजे कलशर्गेर्वरसिद्धचक्रम् ॥ १ ॥ ओं ह्रीं सिद्ध बकाबिषतयं सिद्धपरमेष्टिने जन्ममृत्युविनाकनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा आनन्दकन्द जनकं घनकमे मुक्तं मम्यक्तशर्मगरिमं जननार्तिर्वतं ।

सौरभ्यवासितभुवं हरिचन्दनानां गन्धैर्यजे परिमलैर्वरासिद्धचक्रम् ॥ २ ॥ ओं हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धप्रमेष्ठिने संसारतापविनाशनाय चन्दर्न निर्वशमीति स्वाहा । सर्वावगाहनगुणं सुसमाधिनिष्ठं सिद्धं स्वरूपनिपुणं कमलं विशालम् । सौगन्ध्यशालिवनशालिवराक्षतानाम पूर्वेर्यजे शशानिभैर्वग्रसद्धचक्रम् ॥ ३ ॥ ओं हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमे। ष्टेने अक्षयपद्य। प्रयं अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा । नित्यं स्वदेहपरिमाणमनादिसंजम द्रव्यानेपक्षममृतं मरणाद्यतीत ्। मन्दारकुन्दकमलादिवनस्पतीनाम् पुष्पैर्यजे श्रभतमेवरीमेळ्चकम् ॥ ४ ।, ओं ही शिद्ध नकाधिपतमें सिद्धपरमाष्ट्रने कामनाणांवध्वस नाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

ऊर्द्धस्वभाव गमनं सुमनोव्यपेतम् । ब्रह्मादिवीजस।हेतं गगनावभ।सम् । क्षीरात्रसाज्यवटकरैसंप्रर्णगर्भेर्-नित्यं यजे चरुवरैर्वरसिद्ध वक्रम् ॥ ५ ॥ ॐ ही सिद्ध चक्राधिपतये सिद्धपरंगष्टिने अधारांगविध्वंम नाय नैवेद्यं निर्वेषामीति स्वाहा आतंक शोकभयरोगमदप्रशान्त निर्द्धन्द्रभावधरणं महिमानिवेशम् । कर्प्रवार्तिबहाभेः कनकावदाते र् दीपैर्यजे रुचिवरैर्वरासिद्धचक्रम् ॥ ६ ॥ ॐ हीं सिद्धचक्राधिषतये सिद्धपरमेष्ठिनेमोहान्यकार बिनाशनाय दीर्ष निर्वपामीति स्वाहा । पश्यन्समस्तभुवनं युगपन्नितान्तम् त्रैकाल्यवस्तुविषये निविडप्रदीपम् । सद्द्रव्यगन्ध धनसाराविमिश्रितानां धुपैर्यजे पारिमलैर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ७ ॥

ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदहनायधूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धासुरादिपातियक्षनरेन्द्रकैर् ध्येयं शिवं सकलभन्यजनेःसृवन्द्यम् । नारिङ्गपूग कदली फलनालिकरः सोऽहंयजे वरफलैर्वर सिद्धचक्रम् ॥ ८॥ ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्टिने मोक्षफलमाप्तये फलं निवपागीतिस्वाहा ।

गन्थाळां सुपयामेधुत्रतगणैः संगं वरं चन्दनम् पुष्पौघं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुं दीपकम् । धृपं गन्धयुतं ददामि बिविधं श्रेष्ठं फलं लब्धय सिद्धानांयुगपत्कमायविमल सेनोत्तरंवांविस्तरम् १

ॐ द्वीं मिद्धचकाधिपतेये सिद्धपरमेष्टिने अनर्ध्यपद्माप्तये अर्घ निवपामीति स्वाद्या ।

ज्ञानोपयोर्गावमलं विशदात्मरूपम् सृक्ष्मस्वभावपरम् यदनन्तर्वार्यम् । कर्मोघकक्षदहनं सुखशस्यबीजम् वन्दे सदा निरुपम वरसिद्धचक्रम् ॥ १० ॐ ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमोष्ठिने महार्घ निर्वेपागीति स्वाहा ।

#### जयमाला

त्रेठोक्येश्वस्वन्दनीयचरणाः प्रापुःश्वियं शास्त्रतीम् यानाराध्यनिरुद्धाचण्डमनसःसन्तोऽपि तीर्थक्राः सत्सम्यक्त्वविवोधवीर्थ्यविशदाव्यावाधताचेगुणर् यक्तांस्तानिहतोष्टवीमिसततंसिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥ १० ॥

( पुष्पअज्ञु। छिक्षेपनकरना )

#### जयमाला

विगग सनातन शान्त निगंश । निरामय निर्मय निर्मछहंस॥
सुष:म विवोधनिधान विमोह। प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समृह १॥
विद्। रितंसंस्त भाव निरंग । समामृतपूरित देव विसंग॥
अवंध कषाय विहीनविमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समृह २॥

निवारितदुःकृतकमीविपास । सदामककेवछकोलिनिवास ॥ भवोद्धिपारम ज्ञान्त विमोह । मसीद्विशुद्धसुधिद्धसमूह ३॥ अनन्तसुखासृतसागरघार । कलंकरजोमळ भूरि समीर॥ विखीण्डतकाम विरामीवमोह। प्रसीद विशुद्धसुसिद्धसमूह ४ विकारविवर्ज्जिततर्जितकोक । विबोधसुनेत्र विलोकितलोक॥ विहार विराव विरंगविषोह । प्रसीदविश्रद्धसुासेद्धसमूह॥५॥ रजोमळखेदाबेमुक्ति विगात्र । निगन्तरानित्य प्रखामृतपात्र ॥ सुदर्भनशाभितनाय विमोह । मसीद्विशुद्धस्रासिद्धसम्बद्धः । नरामस्विन्दित निर्मलभाव । अनन्तमुनीश्वरपृष्यविहाव ॥ सदोदय विश्ववहेंश विमोह। पसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥ ७॥ विदंभ वितृष्ण विद्रोष विनिद्र । परापर शंकर सार वितन्द्र॥ विकोप विरूप विशंक विमोंह। मसीद विश्वद्वसुसिद्धसमुह। जरामरणोज्जित वीतविद्वार । विचिततिर्मेछ निर्देकार ॥ अचिन्त्यचरित्र विदर्ष विमोह । शसीद विशुद्धमुसिद्धसमुहार विवर्ण विगन्ध विमानविखोभ।विमायविकायाविश्वन्द्विशोभ॥ अनाक्छ केवल सर्व विमोह। प्रसीद्विशुद्धसुसिद्धसमूह। १०। असमसमयसारचारुचैतन्य चिह्नं परपरणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्र

्रन्यम् ॥ निखिलगुणनिकेतं सिखनक विशुद्धं स्वगति नमाति यो बास्तरीति सोभ्येति मुक्तिम् ॥ ११ ॥

अ ही सिद्धपरमेष्टिभ्यो अर्थ महार्थ निर्वपापीति स्वाहा॥ अबिनाशी अबिकार परमरसधामहो । समाधान सर्वज्ञ सहज आभरामहो शुद्ध बोध अबिरुद्धअनादिअनंतहो ॥ जगत शिरोमणिसिद्धसदाजयवंतहो ॥ १ ॥ ध्यानअगनिकर कर्म कलंक सबैदहे । नित्य निरंजन देव सरूपी होरहे। । ज्ञायकके आकार ममत्वनिवारि के सो परमातम सिद्ध नमूंसिरनायकै ॥२॥

दोहा-अभिचलज्ञानप्रकाशतें ग्रणअनंतकी खान । ध्यानधरे सो पाइये परमसिद्ध भगवान ॥ इत्याद्वीर्वादः ( पुष्प क्षेपन करना )

## भावाष्टकम्

निजमनोमणिभाजनभारया समरसैकसुवारसधारया। सकलबोधकलाररमणीयकं सहज सिद्ध महं परपूज्ये ॥१॥ ओं ह्वीं सिद्धचक्राधि पाये सिद्धपरमेष्ठिने जन्ममृत्युचिनाश नायजळं निर्वपामीति स्वाहा

सहन कर्मकलंक विनाशनैरमल गवसुभाषितचन्द्रनैः । अनुपपानगुणावलिनायकं सहत्रसिद्धमहं परपूत्रये ॥ २ ॥ ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये हिद्धपरमेष्ठिने संसारतापविना शनायचन्द्रनेनिवपामीति स्वाहा

सहनभावमुनिर्मलतन्दुकैः सकलदोष विशालविशोधनैः । अनुपरोध सुवोध निधानकं सहन सिद्धमहं परिपूत्रये॥ ३॥ ओं हीं सिद्ध चक्राधिपतये परमेष्ठिने अक्षयपद्भाप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा

समयमारमुपुष्यमुमालया सहजकर्म करेण विशोधया । परमयोग बलेन वशीकृतं सहजसिद्धमहंपस्पिकृते ॥ ४ ॥ ओ ही सिद्धचक्राधिपत्ये सिद्धप्रमेष्ठिनं कामबानाविध्वंस नायपुष्पंनिवेपामीति स्वाहा

अकृत बोधमुदिब्यनिवेदकैर्विहितजात जरामरणान्तकैः निरविषयुरात्मगुणाळयं सहजितिद्धमहं परि पूजये ॥ ५ ॥ श्रों हीं सिद्ध चक्राधिपत्रये शिद्धपरमेष्ठिने क्षुत्रारीमविध्वस नायनैबेद्यं निर्वपामीति स्वाहा सहजरत्रहिचपतिदीपकै हिचविभृतितमः प्रविन।शनैः। निरविषस्वविकाशविकाशनैः सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥६ ॥ ॐ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्टिने मोहःन्धकाराविनाश नाय दीपंनिर्वपामीतिस्वाहा । निजगुणाञ्चयद्वपसुध्यतैः स्वगुणघःतमळपविनाशनैः। बिशदबोधमुदीर्घमुखात्मकं सहजासिद्धमहं परिषृत्रये ॥ ७ ॥ ओं ही सिद्धचकाथिपतयेसिद्धपरमिष्ठेन ॥ अष्टर्रमदहनाय धूपमानिवेषामी।तैस्वाडा परमभावफछावछिसम्पदा सहजभावकुभावविद्याधिया । निजगुणाऽऽस्फुरणात्मनिरञ्जनं सहजासेद्धमढं परिपूजयेट॥ ओं ही निद्धचक्राधिपतयेसिद्धप मेष्टिने मोक्षफल्लमास्ये फलंनिर्वपामीतिस्वाहा

नेत्रीत्मीलिविकाशभावनिवहैरत्यन्तवीभाय व

वार्गन्धाक्षतपुष्पदामचरूकैः संदीपधुँपैः फलैः यश्चिन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकैरचय सिद्धान्स्वादुमगाध्वोधमचलंसंचचयामोवयम् ९ ॐद्वां सिद्धचकाधिवतयिनद्धपरमष्टिनेभनद्धप्राप्तयेभर्धनिर्वपा मीतिस्वाद्या

(इसकेपश्चात्फिंग्डपर्युक्तवहीं जयमाळा बोलनी ) सोलहकारणकाअर्घ

उदकचन्दनतन् इलपुष्पकैश्वरुसुदीप धुघूपफलर्घकैः धवलमंगलगान् रवाकले जिनगृहे जिनहेतुमहं यजे ॥ १ ॥

ओं हीं दर्शेन विशुद्धयादि षोडशकारणेभ्यो अर्घ निवेषामीति स्वाहा।

दशलक्षणधर्मका अर्घ उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्चरुसुदीपसुधू १फलार्घकैः धवलमंगलगानखाकुले जिनगृह जिनधर्म महं यजे॥ २॥ ओं ही अईन्युसक्रमल समुद्भव उत्तमक्षमामि हवा जीवसत्यशीच संयमतपरत्यागाकि श्वन्यवद्मचर्य दश्वलाभणिक धर्मे भ्यो अर्थ निवरामीति स्वाहा ॥

## रत्नत्रयका अर्घ

्दकचन्दनतन्दुल पुष्पकैश्वरुमुदीप सुघुपफलाघे कः । धवलमंगल गानरवाञ्चले जिनगृहे जिन रत्न महं यजे ॥३॥

ओं हीं मष्टाङ्ग सम्यग्द्शनाय अष्ट्रविधसम्यग्नानाय त्रयोदश प्रकारसम्यक् चारित्राय अर्घ निर्वेषामीवि स्वाहा ।

## अथ पञ्चपरमेष्ठिजयमाला प्राकृत

मणुयणा इन्द सुर्धिरयछचत्रया। पंचक्छाण सुक्लावंछी पत्तया।। दंसणं णाण झाणं अणंतं वलं। ते जिणा दिंतु अझं वरं मंगछं॥ १॥ जें। है झाणिग्गवाणे हि अइ यहयं॥ जम्मजरमरणण्य रत्तयं दृहयं॥ जे। है पत्तं सिवं ससायं ठाणयं। ते महं दिंतु सिद्धा वरं णाणयं॥ २॥ पंचक्षाचार पंचिग्त संसाह्या। बार संगाइ सुयजछाहै अवगाह्या॥ मोक्य छच्छीमहंति महंते सथा। सुरिणो हिंतु भोक्खंगया संगया ॥ ३ ॥ घोरसंसार भीषाडवीकाणणे । तिक्ख वियरास्त्र खह पाव पंचाणणे ॥ णह मग्गाख जीवाख पहदेसया । वंदिमो ते उवज्झान्य अस्तो सया ॥ ४ ॥ वग्गतवयरण करणेहि झीणं गया । धम्मवर णाण

सुक्केक झाणं गया । णिब्भरं तव सिरीयें समार्लिंगया । साइओ ते महामोक्खपदमग्गया ॥ ५ ॥

एणथोत्तेण जो पंचगुरुवंदए। गुरु इसंसारघणवेळि सो छिंदए॥ लहिय सो सिद्ध मुक्त्वाइ वर माणणं कुणइ किम्मिधणं पुंजपज्जालणं ॥ ६॥

अरु हा सिद्धाइरिया, उवझाया साधु पंचपरमेट्टी। एयाण णमोकारो, भवे भवे मम सुहं दिंतु॥ १॥ ॐ हीं अहीत्बद्धाचार्योषाध्यायसर्वमाधु पंचपरमेष्टिभ्यो-ऽर्वमहार्ध निवंपाणीति स्वाहा।

इच्छामिभंते पंचगुरुभत्तिकाओ सग्गोकओ।तस्सा लोचेओ अह महापाडिहेरसंज्ञत्ताणं अरहंताणं । अहुगुणसंपण्णाणं उड्दलोयमिच्छयम्मि पयद्वियाणं सिद्धाणं । अट्ठपवयणमाउसंज्ञत्ताणं आइरियाणं । आयारादि सुदणाणोवदेसयाणं उवज्झायाणं । तिरयणगुणपालणस्याणं सव्वसाहूणं । णिचकालं अचेमि प्रजोमे वंदामि णमस्सामि । दुःक्लक्लओ कम्मक्लओ वेहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥

इत्याशीवीदः ( पुष्प ज्ञेमन करना )
(शान्तिपाठ बोलतेसमयदोनं हाथोंसेपुष्पटिष्ट करतेजाना)
शान्तिजिनं शिशानिर्म्मलवकं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् ।
अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् ॥१॥
पंचममीष्मितचक्रधराणां पृजितिमन्द्रनरेन्द्रगणैश्च ।
शान्तिकरं गणशान्तिमभीष्मुः पोडशतीर्थकरंभणमामि॥२॥
दिव्यतरः सुरपुष्प सुदृष्टिदुन्दुभिरासनयोजनयोषौ ।
आतपवारणचामरयुग्मेयस्य विभाति च मण्डलतेजः॥ ३॥
तं जगदार्चितशान्ति जिनन्दं शान्तिकरं शिरसा मणमामि ।
सर्बगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्ममरं पठतेपरमांच ॥ ४॥

येऽभ्यांचता मुक्कुटकुण्डळहाररत्नैः शकादिभिः सुरगर्णैः स्तुतपादपद्याः । ते पित्रनाः पवरवंशत्रगत्पदिभिःस्तीर्थेकराः सत्तर्शान्तिकरा भवन्तु ॥ ५॥

संयूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानाम्।देश
स्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञःकरोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ६॥
सेमं सर्वपनानां पभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले
कालेच सम्यग्वर्षतु मघवा ब्याधयो यान्तु नाशम्।
दुर्भिक्षं चौरमारीचाणमपि जगतां मास्म भूज्जीवलोके ।
जैनेन्द्रं धमचकं पभवतु सततं सर्वसौख्यपदायि ॥ ७॥
पध्यस्त्यातिकर्माणः ।केवलज्ञानभास्कराः ।
कुर्वन्तु जगतः शान्ति द्यपमूद्या जिनेश्वराः ॥ ८॥

प्रार्थनाप्रथमं करणं चरणं द्रब्यं नमः
शास्त्राभ्यासौजिनपतिन्नतिः संगतिः सर्वदार्धैः
सङ्कृतानां ग्रणगणकथा दोषवादे च मौनम् ।
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे
सम्पद्यन्तां मम भव भवे यावदेतेऽपवर्गः॥ १०

तव पादो ममहृदये, ममहृदयं तव पदद्रये लीनम्।
तिष्ठतः जिनेन्द्रतावद्यावान्निवीणसम्प्राप्तिः ॥ ११ ॥
अक्लरपयत्थर्हाणं मत्ताहीणं च जं मए भणियं
तं खभउ णाणदेव य मज्झिव दुःक्लक्लयं दिंतु १२॥
दुःक्लक्लओकम्मखओसमाहिमरणंचवोहिलाहोय।
ममहोउ जगतबंधव तव जिणवर चरणसरणेण १३॥
( पुष्पांजलिक्षेपनकरना )

## विसंजन

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया।
तत्सर्व पूर्णमेवास्तु त्वत्यसादााज्ञिनेश्वर॥१॥
आह्वानं नेव जानामि नव जानामि पूजनम्।
विसर्ज्ञनं नव जानामि श्वमस्व प्रमेश्वर॥२॥
मत्रद्दीनं कियाहीनं द्रव्यद्दीनं तथेवच।
तत्सर्व श्वम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर॥३॥
आहूता ये पुरा देवा लब्धभावा यथाक्रमम्।
ते मयाऽभ्यार्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथास्थितिम् ४
इति नित्यपूजाविधानं समाप्तम्॥

सर्व प्रकार के और सचजगह के छपे हुये जैन ग्रन्थ नोचे पते पर मिलेंगे सूचीपत्र मंगाकर देखी.

पता

मेनेजर—जैनिक्छान्त प्रचारक मंडली देववंद (सहार्नपुर्)





जिसकी

जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली देववन्द (सहारनपुर)की तरफ मे

बाव् मृरजभानु वकील देवबन्द ने

र्बा॰ एछ॰ पावगी द्वारा द्वितचिन्तक प्रस बनारस में छपवाकर प्रकाशित किया ।

न्धमबार १०००) सन १९०९ ( मुल्य =)

#### ओंनमः सिद्धेभ्यः ।

#### श्रीमानतुङ्गाचार्यविरचितं

# भक्तामरस्तात्रम् ।

भक्तामरप्रणतमौक्रिमणिप्रभाणा-मुद्दचातकं दालितपापतमावितानम् । सम्यक्पणम्य जिनपाद्युगं युगादा-वाळम्बनं भवजळे पततां जनानाम् ॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्गयतत्त्वबोधा-दुङ्कतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनायैः । **स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः** स्तोष्ये किळाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ बुद्धचा विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् । बाळं विहाय जलसंस्थितामिन्दुविम्ब-मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥ ३ ॥

वक्तुं गुणान्गुणसमुद्र शशाङ्कान्ता-न्कस्ते क्षमः स्रगुरुपतिमोऽपि बुद्धचा । कल्पान्तकारूपवनोद्धतनकचकं को वा तरीतुमलमस्युनिधि भुजाभ्याम् ॥ ४ ॥ सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि महत्तः। मीत्यात्मवीर्यमविचार्य मुगो मृगेन्ह्रं नाभ्येति किं निजिशक्षाः परिपालनार्थम् ॥ ६ ॥ अल्पश्चतं श्रुतवतां परिहासधाप त्वद्रक्तिरेव मुखरीक्रते वलान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तचारचृतकिकानिकरकहेतु ॥ ६ ॥ त्वत्संस्तवेन भवसंततिसंनिवद्धं पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् । आकान्तलोक<mark>माळिन</mark>लिमशेषमाशु सृयांशाभित्रमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल्युतिमुपैति ननूद्विन्द्ः ।। ८ ॥ आस्तां तत्र स्तवनमस्तसमस्तदोषं स्वरसंकथापि जगतां दुरितानि इन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाष्टिज ॥ ९ ॥ नास्यद्धतं भुवनभूषणभूत नाथ भूतैर्गुर्णभूवि भवन्तमभिष्ट्वन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि घा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्वामा भन्वतमनिमेपविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षः । पीत्वा पयः शाशिकरद्यति दुग्वसिन्धोः क्षारं जलं जलनिये रिसतुं क इच्छेत्॥ ११ ॥ येः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत । तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां येत्त समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

वक्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेषनिर्जितजगित्रतयोपमानम् । विम्बं कलङ्कमिलनं क निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपळाशकल्पम् ॥ १३ ॥ संपूर्णभण्डकशशाङ्ककलाकलाप-शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनायमेकं कस्तानिवारयाते संचरता यथेष्टम् ॥ १४ ॥ चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्कनाभिः नींतं पनागपि पनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालपरुता चलिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चिवतं कदाचित् ॥ १५ ॥ निर्भूमवर्तिरपवर्जितते छपुरः कृत्स्नं जगत्रयमिदं मकटीकरोषि । गम्यो न जातु परुतां चालेताचळानां दीपोऽपरम्त्वमसि नाथ जगत्यकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिद्वपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।

नाम्भाधरादरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दालितमोहमहान्धकारं गम्यं न राह्रवदनस्य न वारिदानाम् । विभाजते तव मुखान्जतनस्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वेशशाङ्किबिम्बम् ॥ १८॥ किं शर्वरीषु शशिनाहाने विवस्वता वा युष्पन्मुखन्दद्धितेषु तमःसु नाय। निष्पन्नशास्त्रिवनशास्त्रिन जीवकोके कार्य कियज्जलधरैर्जलभारनम्नैः ॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वाये विभाति कृतावक।शं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । तेज :स्फ्रन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचदाकले किरणाकुलेऽपि ॥ २०॥ मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृद्धयं त्वयि तोष्मेति । किं विक्षितेन भवता भवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

स्त्रीणां कतानि दातशो जनयन्ति पुत्रा-न्नान्या सुतं त्वदुपंप जननी प्रस्ता । सर्वा दिशो दधित भानि सहस्रर्शिय **शाच्येव दिम्जनयाति स्फ्ररदंशुजालम् ॥ २२ ॥** त्वामामनान्त मुनयः परमं पुर्मास-मादित्यवर्णेममलं तमसः परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपकभ्य जयान्त मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥ २३ ॥ त्वामञ्ययं विभुगचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तपनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं **ज्ञानंस्वरूपमम**छं मवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विवधार्चितवृद्धिवोधा-त्त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् । धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधाना-द्वयक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितकामकभूषणाय ।

तंभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नपो जिन भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥ को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेष-स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश । दोषेरूपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७॥ उचेरशोकतरुसंश्रितपून्पय्ख-माभाति रूपमपर्छ भवतो नितान्तम् । स्पृष्टोल्लसत्करणपस्ततमोवितानं विम्ब रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमयुखिशाखाविचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनकावदातम् । बिम्बं वियाद्वेलसदंशूळतावितानं तुङ्कोदयाद्विशिरसीव सहस्ररभ्येः ॥ २९ ॥ कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विश्राजवे तव वपुः कलघौतकान्तम् । **चयच्छशाङ्करचिनिर्झरवारिधार-**मुच्चेस्तरं सुरागिरेरिव शातकीमभम् ॥ ३०॥

छन्नत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-मुच्चैःस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् । मुक्ताफळमकरजाळावेटद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥ गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग-क्षेळोक्यलोकञ्चभसंगमभूतिद्क्षः । सद्धमेराजजयघोषणघोषकः स-न्खे दुन्दुभिनेदाते ते यश्चसः प्रवादी ॥ प्र०१ ॥ मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात-संतानकादिकुसुपोत्करद्वीष्टरुद्वा । गन्धोदबिन्दुशुभयन्दपरुत्पयाता दिव्या दिवः पतित ते वचसां तिर्तर्वो ॥ प० २ ॥ शुंभत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते कोकत्रये द्यतिमतां द्यतिमाक्षिपन्ती । **प्रोद्यदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या** दीप्त्या जयत्यपि निश्चामपि सोमसौम्याम् ॥१०३॥ स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः

सद्धर्मतत्त्वकथैनकपट्टास्त्रिकोक्याः

दिन्यध्वनिभवति ते विषदार्थसर्वे-भाषास्वभावपरिणामगुणप्रयोज्यः ॥ प्र० ४ ॥ ] **बिद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ती** पर्युल्छसञ्चलम्यू खिलाभिरामा । पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विवुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तव विभूतिरभाज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधी न तथापरस्य । यादक्मभा दिनकृतः महतान्धकारा तादक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥ ३३ ॥ भच्योतन्मद।विलविलोलकपोलमूळ-मत्तभ्रमञ्जूमरनाद्विवृद्धकोषम् । ऐरावताभिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥ भिन्नेभकुम्भगलद्ज्ज्वलशोणिताक्त-पुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः । बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाकामति क्रमयुगाचळसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

कन्पान्तकालपवनोद्धतवद्गिकल्पं दावानलं ज्वलितम्ज्ज्वलभूत्स्फुलिङ्गम् । विश्वं जिघत्स्रमिव संमुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजरुं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समदकोकिळकण्डनीळं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणवापतन्तम् । आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तराङ्क-स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३०॥ वल्गचुरङ्गगजगर्जितभीमनाद-माजौ बलं बळवतामपि भूपतीनाम् । उद्यदिवाकरमयुखिशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥ कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह-वेगावतारतरणातुरयोधभीवे । युद्धे जयं विजितद्रजयज्ञयपक्षाः स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो छभन्ते ॥ ३९ ॥ अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-पाठीनपीठभयदोल्बणबाहबाग्नौ ।

रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा-स्त्रासं विद्याय भवतः स्परणाद्यजन्ति ॥ ४० ॥ उद्धतभीषणजलोदरभारभूग्नाः शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः । त्वत्पादपङ्कजरजोभृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यक्ष्याः ॥ ४१ ॥ आपादकण्यमुरुशुङ्खवेष्टिताङ्गा गाढं बृहिमगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः। त्वश्रामपन्त्रमनिशं पनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विपेन्द्रमृगराजद्वानलाहि-संग्रामवारिधिमहोदरवंधनोत्थम् । तस्याञ्च नाशमुपयाति भय भियेव यस्तावकं स्तविममं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णावीचित्रपुष्पाम् । धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति छस्पीः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमानतुङ्गाचार्यविराचितं भक्तामरस्तोत्रम् ।

# श्रीसिडसेनदिवाकरप्रणीतं कल्याणमन्दिरस्तोत्रम् ।

कल्याणमन्दिरमुदारमबद्यभेदि भीताभयपद्मनिन्दितमङ्घिपद्मम् । संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु-पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥ यस्य स्वयं सुरग्रगेरुरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतपतिर्न विभुर्विधातुम् । तीर्थेश्वरस्य कपठस्मयधूमकेतो-स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥( युग्मम् ) सामान्यतोऽपि तव वर्णयितं स्वरूप-मस्माद्दशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः । धृष्टोऽपि कांशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरङ्मेः ॥ ३ ॥ माहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मत्यो नृनं गुणान्गणायितुं न तव क्षमेत । कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मा-न्मीयेत केन जळधेर्नेनु रत्नराधिः ॥ ४ ॥

अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जहाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि किं न निजवाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बराग्नेः ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः । जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्यमाहिमा जिन संस्तवस्ते नामाति पाति भवतो भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघे त्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निविद्या अपि कर्मवन्धाः । सची भूजंगमया इव मध्यभाग-मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ ८ ॥ मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र राँद्रैरुपद्रवश्चतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।

गोस्वामिनि स्फ्रिततेजासे दृष्ट्यात्रे चौरेरिवाञ्च पश्चवः मपलायमानैः ॥ ९ ॥ त्वे तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा दृतिस्तर्ति यञ्जलमेष मून-मन्तर्गतस्य मरुतः स किळानुभावः ॥ १० ॥ यास्पन्हरमभृतयोऽपि इतमभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षापितः क्षणेन । विध्यापिता दुत्रभुजः पयसाथ यन पीतं न किं तद्पि दुर्धरवाडवेन ॥ ११ ॥ स्वामिश्रनल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना-स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दथानाः । अन्मोद्धि लघु तरन्त्यतिलाघवेन चिन्स्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो मथमं निरस्तो ध्वस्तस्तदा वट कथं किल कर्मचौराः। प्ळोषत्यमुत्र पदि वा शिशिशापि स्रोके नीलद्रपाणि विषिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥

त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप-मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोषदेशे । पुतस्य निर्मछरुचेर्यदि वा किमन्य-दसस्य संभवपदं ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ ध्यानाञ्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विद्वाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके यामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् । एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशामयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबृद्धचा ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः । पानीयमध्यमृतमित्यनु चिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ त्यामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नुनं विभो हरिहरादिधिया मपन्नाः।

किं काचकामिलिभिरीश सितोऽपि शङ्को नो मृद्यते विविधवर्णविपर्ययेण ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तहरप्यशोकः। अभ्युद्रते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विवोधमुपयाति न जीवळोकः ॥ १९ ॥ चित्रं विभो कथमवाङ्गुखदुन्तमेव विष्वक्पतत्यविरला सुरपृष्पदृष्टिः। त्वद्वोचरे सुमनसां यादे वा पुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहृदयोदधिसंभवायाः पीयुषतां तव गिरः समुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परमसंमदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिन्सुदूरमवनस्य समुत्पतन्ते। मन्ये बद्दन्ति शचयः सुरचामरीघाः येऽस्मे नाते विद्धते मुनिष्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥

इयामं गर्भीरागिर्युज्ज्वस्रहेपरत्न-सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् । आछोकयन्ति रभसेन नदन्तमुचै-क्वामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥ २३ ॥ चद्रच्छता तव शितिद्यतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्वभूव । सांनिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग नीरागतां त्रजति को न सचेतनोऽपि ॥ २४ ॥ भो भोः प्रमादमबध्य भजध्वमेन-मागत्य निर्देतिपुरीं मति सार्थवाहम् । एतिभवेदयति देव जगत्रयाय मन्ये नदत्त्वभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः। मुक्ताकलापकलितोरुसितातपत्र-व्याजात्रिषा धृततनुर्ध्ववमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ स्वेन प्रवृरितजगन्नयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयश्वसामिव संचयेन ।

2

माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ २७ ॥ दिव्यस्रजो जिन नमित्रदशाधिपाना-मुत्मुज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वापरत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव ॥ २८ ॥ त्वं नाथ जन्मजलभेर्विपराङ्गमुखोऽपि यत्तारयत्यसुमतो निजपृष्ठस्मान । युक्तं हि पायिवनिपस्य सतस्तवेव चित्रं विभो यदास कर्मविपाकशन्यः ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि जनपासक दुर्गतस्त्वं कि वाक्षरप्रकृतिरप्यालिपिस्त्वमीशः। अज्ञानवत्यपि सर्देव कथेचिदेव **बानं** त्विय स्फुराते विश्वविकासहेतुः ॥ ३० % प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोपा-द्रत्यापितानि कमठेन शठेन यानि । छायापि तैस्तव न नाथ इता इताशो ब्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥

यद्गर्जदूर्जितघनौंघमदभ्रभीम-भ्रक्यत्तिहरमुसलमांसलघोरधारम् । दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दधे तनैव तस्य जिन दुस्तबवारिकृत्यम् ॥ ३२ ॥ ध्वस्तोध्वेकेशाविकृताकृति मर्त्यमुण्ड-पालम्बभृद्धयद्वऋविनिर्यद्गिः। प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥ धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य-माराधयन्ति विधिवद्विधृतान्यकृत्याः । भक्त्योल्लसत्प्लकपक्ष्मलदेहदेशाः पादद्वयं तव विभो भृवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥ अस्पिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि । आकर्णिते तु तच गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदश्चम् ।

तेनेह जन्मान युनीश पराभवानां जातो निकेतनपदं मथिताश्चयानाम् ॥ ३६ ॥ मृनं न मोहितियिराष्ट्रतछोचनेन पूर्व विभो सक्टदीप पविलोकितोऽसि मर्मोविधो विधुरर्यान्त हि मापनर्थाः मोद्यत्मबन्धगतयः कथमन्ययेते ॥ ३७॥ आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतासे मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्पि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात्क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥३८॥ त्वं नाय दुःखिजनवत्सछ हे शरण्य कारुण्यपुण्यवसते विश्वनां वरेण्य । भक्त्या नते पयि महेश दयां विधाय दुस्बाङ्करोद्दलनतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसंख्यसारश्चरणं शरणं शरण्य-मासाद्य सादितरिपुत्रथिताबदानम् । त्वत्पादपङ्कनमपि प्रणिधानबन्ध्यो वन्ध्योऽस्यि चेज्रुवनपावन हा हतोऽस्यि ॥ ४० ॥

देवेन्द्रवन्य विदिताखिलवस्तुसार संसारतारक विभो भुवनाधिनाथ । गयस्व देव करुणाहद मां प्नीहि सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराक्षेः ॥ ४१ ॥ यद्यस्ति नाथ भवदङ्घिसरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि संततसंचितायाः। तन्मे त्वदेकदारणस्य द्याप्य भूयाः स्वामी त्वमेव भवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्यं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चकिताङ्गभागाः । त्विद्धम्बनिर्भेलम्खाम्बजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ॥४३॥ जननयनकुमुदचन्द्र प्रभास्वराः स्वर्गेसंपदो भुक्त्वा । ते विगस्रितपरुनिचया अचिरान्मोक्षं प्रषद्यन्ते ॥४४ ॥ ( युग्मम् )

इति श्रीसिद्धसेनीदवाकरविरिवंतं पार्श्वनाथस्य कल्याणमन्दिरस्तोत्रम् ।

### श्रीवादिराजप्रणीत एकीभावस्तात्रम् ।

एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति । - तस्याप्यस्य त्विय जिनस्वे भक्तिरुग्कुरो चे-ज्जेतुं शक्यो भवति न तया कोऽपुरस्तापहेतुः ॥१॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वंसहेर्तु त्वामेबाइजिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः। चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्धासमान-स्तस्मिन्नंहः कथमिव तमा वस्तुतो वस्तुमीष्टे ॥२॥ आनन्दाश्चस्तपितवद्नं गद्गदं चाभिजल्प-न्यञ्चायेत त्विय हदमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् । तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्भीकमध्या-न्निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः काद्रवेयाः ॥ ३॥

निन्कास्यन्ते विविधविषमन्याथयः काद्रवेयाः ॥ ३॥ प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता भन्यपुण्या— त्पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम् । ध्यानद्वारं पम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट-स्तार्त्कं चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ ४॥

ळोकस्यैकस्त्वमासि भगवान्निर्निामेत्तेन बन्धु-स्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका । भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथामिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः ॥ ५ ॥ जन्म।टच्यां कथमिय मया देव दीर्घ भ्रमित्वा प्राप्तेवयं तव नयकथा स्फारपीयुषवापी । तस्या मध्ये हिमकर्हिमच्यृहशीते नितानतं निर्मग्नं मां न जहाति कथं दुःखदावोपतापाः ॥ ६॥ पादन्यासाद्यि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी हेनाभासो भवति सुराभेः श्रीनिवासश्च पद्मः । सर्वोङ्गेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत्स्वयमहरहर्यन्न मामभ्युपैति ॥ ७ ॥ पश्यन्तं त्वद्वचममृतं भक्तिपात्र्या पिवन्तं कर्मारण्यात्पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टम् । त्वां दुर्वारस्मरमदद्दरं त्वत्प्रसादैकभूमि क्रराकाराः कथामेव रुजाकण्टका निर्लूटन्ति ॥ ८ ॥ यापाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्ति-र्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवृगः।

दृष्टिमाप्तो इराति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर्यादे न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः ॥ ९ **॥** हृद्यः प्राप्तो मरूद्पि भवन्मातशैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधि रुजाधूरिबन्धं धुनोति । ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तुत्वं प्रविष्ट-स्तस्याशक्यः क इह भुवने देव छोकोपकारः ॥१०॥ जानासि त्वं मप भवभवे यच यादक्च दुःखं जातं यस्य स्मरणयपि मे ऋखवन्निर्व्यनीष्ट । त्वं सर्वेशः सकुप इति च त्वामुपतोस्मिः भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम् ॥ १२ ॥ मापईवं तव नुतिपदैर्जीवकने।पदिष्टैः वापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौरूपम् । कः संदेहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वं जल्पञ्जार्प्यमीणभिरमेहैस्त्वन्नम्सारचक्रम् ॥१२॥ श्रद्धे बाने श्विनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिनी चेदनवाधे सुखार्वाञ्चका कुञ्चिकेयम् । शक्योद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृदमहामोदमुद्राकवाटम् ॥ १३ ॥

प्रच्छन्नः खल्वयमघर्मयेरन्धकारैः समन्ता-त्पन्था मुक्तेः स्थप्टितपदः क्लेशगर्तैरगार्धः । तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासी यद्यप्रेऽप्रे न भवति भवद्भारतीरत्नदीपः ॥ १४॥ आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दृष्ट्गनन्दहेतुः कर्मक्षेष्णीपटलिपहितो योऽनवाष्यः परेषाम् । हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्भाक्तभाजः स्तं।त्रैबन्धमकृतिप्रषोद्दामधात्रीखनित्रैः ॥ १५ ॥ प्रत्युत्पन्नानयहिशगिरेरायता चामृताब्धे-र्या देव त्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगङ्गा। चेतस्तस्यां मम रुचिवबादाप्लुतं शास्त्रितांहः कल्पापं यद्भवति किामियं देव संदेहभूमिः ॥ १६ ॥ पाद्भृत स्थिरपद्मुखत्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृष्तिमभ्रेषद्भपां दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्मसादाद्भवन्ति ॥१७॥ मिध्यावादं मलपपनुदन्सप्तभङ्गीतरङ्गै-र्वागम्भोधिभुवनमिखलं देव पर्येति यस्ते ।

तस्याद्यति सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरमृगुतासवया तृष्नुवान्ति ॥ १८ ॥ आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावादहृद्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यक्च शक्यः। सर्वाङ्गेषु त्वमासि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तिर्देक भूषावसनकुसुमैः किं च शक्षेरुदक्षैः ॥ १९ ॥ इन्द्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्येवेयं भवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति । त्वं निस्तारी जननजल्धेः सिद्धिकान्तापीतस्त्वं त्वं लोकानांत्र भुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रामित्यम्॥२०॥ द्यात्तिर्वाचामपरसद्शी न त्वमन्येन तुल्य-स्तृत्यद्वाराः कथमिव ततस्त्वय्यमी नः क्रमन्ते । मैवं भृवंस्तद्वि भगवन्भक्तिपीयृषपुष्टा-स्ते भव्यानागभिमतफलाः पारिजाता भवन्ति ॥२१॥ कोपविशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपक्षयवानपेक्षम् ।

आज्ञावञ्यं तद्पि भुवनं संनिधिवैंग्हारी क्वैवंभूतं भुवनतिलक प्राभवं त्वत्परेषु ॥ २२ ॥ देव स्तोतं त्रिदिवगाणिकामण्डलीगीतकीर्ति तोतूर्ति त्वां सकलविषयज्ञानमूर्ति जनो यः। तस्य क्षेपं न पदपटतो जातु जोहर्ति पन्था-स्तत्वग्रन्थस्परणाविषये नेष मोमृति मर्त्यः ॥ २३ ॥ चित्ते कुर्वन्निरवधिसुखज्ञान दुग्वीर्यक्षं देव त्वां यः समयानियमाददरेण स्तवीति । श्रेयोगार्ग स खलु सुकृती तावता पूरियत्वा कल्याणानां भवति विषयः पञ्चधा पञ्चितानाम् २४ भक्तिप्रह्नमहेन्द्रपूजितपद त्वत्कीर्तने न क्षमाः सुक्ष्मज्ञानहत्रो। इपि संयमभृतः के इन्त मन्दा वयम् । अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीनसुखौषिणां स खलु नः कल्याणकल्पद्रमः २५ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः २६ इति श्रीवादिराजकृतमंकीभावस्तोत्रम् ।

### श्रीघनंजयप्रणीतं । विषापहारस्तोत्रम् ।

स्वात्मस्यितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिष्टत्तसङ्गः । प्रदुद्धकालोऽप्यजरे। वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥ १ ॥ परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यश्वन्यः। स्तुत्योऽद्य मेऽसौ दृषभा न भानोः किषप्रवेशे विशति प्रदीपः॥२॥ तत्याज शकः शकनाभिषानं नाहं त्यजापि स्तवनानुबन्धम् । स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ ३ ॥ त्वं विश्वदृश्वा सक्छैरदृश्यो विद्वानशेषं निष्किरुरवेद्यः । वक्तुं कियान्कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततोऽश्वाक्तिकथा तवास्तु ४॥ व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम्। हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वेस्य जन्तोरासि बाळवेद्यः ॥५॥ दाता न इती दिवसं विवस्वानद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। सच्याज्यमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥ ६ ॥ उपेति भक्त्या सुमुखः मुखानि त्वाय स्वभावादिमुखश्र दुःखम् । सदावदातयुतिरेकरूपस्तयास्त्वमादर्श इवावभासि ॥ ७ ॥ अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर्मेरोश्र तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र ॥ द्यावापृथिन्योः पृथुता तथैव न्याप त्वदीया भुवनान्तराणि॥८॥

तवानवस्या परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्र । दृष्टं विहाय त्वमदृष्ट्मेषीविरुद्धदृत्तोऽपि सपञ्जसस्त्वम् ॥९॥ स्परः सुदग्धो भवतेव तस्मिन्नुद्धूछितात्मा यदिनाम शंभुः । अदेशत रुन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवानजागः॥१०॥ स नीरजाः स्यादपरोऽघवान्वा तद्दोषकीत्र्यैव न ते ग्राणित्वम् ॥ स्वताऽम्बुराभेमिहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाभयस्य ॥११॥ कमिस्थिति जन्तुरनेकभूमि नयत्यमुं सा च परस्परस्य । त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः १२॥ मुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्धर्माय पापानि समाचरन्ति । तैलाय बालाः सिकतासमूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः॥१३॥ विषापहारं प्रणिमीपधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च । श्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तर्वेव तानि॥१४॥ चित्ते न किंचित्कृतवानिस त्वं देवः कृतश्चेतिस येन सर्वम् । इस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः ॥ १५॥ त्रिकाळतत्त्वं त्वपर्वेस्त्रिलोकीस्वामीति संख्यानियतेरमीपाम् । बोधाधिपत्यं मति नाभविष्यंस्ते अन्ये ऽपि चेद्वचाप्स्यद्यूनपीदम् १६ नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्यद्भपस्य तवोपकारि । तस्यैव हेतुः स्वमुखस्य भानोरुद्धिश्चतच्छन्नामवादरेण॥ १७॥

कोपेक्षकस्त्वं क सुलोपदेशः स चेत्किमिच्छाप्रतिकूळवादः । कासी क वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथातथ्यमनेविचं ते ॥१८॥ नुङ्गात्फलं यत्तद्किचनाच प्राप्यं समृद्धान धनेश्वरादेः । निरम्भमोऽप्युचतमादिवाद्रेर्नैकापि निर्याति धृनी प्योधेः ॥१९॥ त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं दध्ने यदिन्द्रो विनयेन तस्य । तत्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कभयोगाद्यदि वा तवास्तु॥२०॥ श्रिया परं पश्याते साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित्कृपणै त्वदन्यः । यथा प्रकाशिस्थतमन्थकारस्थायीक्षतेऽसौ न तथा तमःस्थम्॥२१॥ स्वरृद्धिनिःश्वासिनेमपभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मृदः । किं चाखिलज्ञेयविवर्तिवाधस्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः ॥ २२ ॥ तस्यात्मजस्तस्य पितोते देव त्वां येऽवगायन्ति कुलं प्रकाध्य । तेऽद्यापि नन्वाश्मनभित्यवस्यं पाणी कृतं मेह पुनम्त्यजन्ति॥२३॥ दत्तिस्रिलोक्यां पटहोऽभिभृताः सुरासुरास्तस्य महान्स लाभः । बोइस्य मोइस्त्वायि को विरोद्धर्मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः ॥२४॥ मार्गस्त्वयैको दहशे विमुक्तेश्रवर्गतीनां गइनं परेण । सर्वे मया दृष्टमिति स्पयेन त्वं मा कदाचिद्धजमालुलोक ॥२५॥ स्वर्भोतुर्रकस्य इविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः। संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदशास्त्वदन्ये ॥ २६ ॥

अजानतस्त्वां नमतः फलं यत्तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति । हरिन्मणि काचिथेया द्धानस्तं तस्य बुद्धचा वहतो न रिक्तः॥२०॥ पशस्तवाचश्रतुराः कर्षायद्ग्यस्य देवव्यवहारमाद्यः । गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् ॥२८॥ नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः। निर्दोषतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण ॥२९॥ न कापि वाञ्छा बहुते च वाक्ते का लेकि कि चित्कोपि तथा नियोगः। न पूरवाम्यम्बुधिदित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्यतिरभ्युदेति ॥३०॥ गुणा गभीराः परमाः पसन्ना बहुपकारा बहुबस्तवेति । दृष्टोऽयमन्तः स्तवने न तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति॥३१॥ स्तुत्या परं नाभिभतं हि भवत्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि । स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फळं हि साध्यम् ३२। ततिस्रहोर्कानगराधिदेवं नित्यं परंज्योतिरनन्तशक्तिम् । अपुण्यपापं परपुण्येहतुं नमाम्यहं वन्द्यमवान्दितारम् ॥ ३३ ॥ अशब्दपस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् । सर्वस्य मातारममेयमन्यैर्जिनेन्द्रमस्मार्थमनुस्मरामि ॥ ३४॥ अगाधमन्यैर्मनसाप्यसङ्ख्य निष्किचनं पार्थितमर्थवाद्भः । विश्वस्य पारं तमदृष्ट्पारं पति जनानां श्वरणं व्रजापि ॥३५॥

त्रैलोक्यदक्षिागुरवे नमस्त यो वर्षमानोऽपि निजासतोऽभूत्।
प्रामण्डसैलः पुनरद्रिकल्पः पश्चास्र मेरुः कुलप्वतोऽभूत्।।३६॥
स्वयंप्रकाशस्य दिवा निश्चा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्।
न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतितम्॥ ३७॥
इति स्तुति देव विधाय दैन्याद्वरं न याचे त्वमुपेसकोऽसि ।
छायातरुं संश्चयतः स्वतः स्यात्कञ्छायया याचितयात्मलाभः॥३८॥
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिश्च भक्तिषुद्धिम् ।
कारिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः३९
वितरित विहिता यथाकथंचिज्ञिन विनताय मनीपितानि भक्तिः।
स्विय नृतिर्विषया पुनर्विभेषा हिश्चति सुखानि यशो धनं जयं च ४०

इति श्रीधनंजयञ्चतं विपापदारस्तोत्रम् ।

### श्रीभूपालकविप्रणीता जिनचतुर्विद्यातिका ।

श्रीलीलायतनं महीकुळगृहं कीर्तिप्रमोदास्पदं वाग्देवीरातिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्। स स्यात्सवमहोत्सवैकभवनं यः पार्थितार्थपदं **भातः पश्यति कल्पपादपदलच्छायं जिनाङ्घ्रिद्वयम्॥१॥** शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्रारत्रं सर्वोपकारि तव देव ततः श्रुतज्ञाः। संसारपारवपहास्थळरुन्दसान्द्र-च्छायामहीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥ २ ॥ स्वामित्रय विनिगतोऽस्मि जननीगर्भान्धकुपोदरा-दद्योद्धाटितदृष्टिरस्मि फळवज्जन्मास्मि चाद्य स्फुटम् । त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदानन्दाय कोकत्रयी-नेत्रेन्दीवरकाननेन्दुमपृतस्यान्दिप्रभाचन्द्रिकम् ॥ ३ ॥ निःशेपत्रिदशेन्द्रशेखरशिखारत्नप्रदीपावळी सान्द्रीभूतमृगेन्द्रविष्ट्रस्तरीमाणिक्यदीपाविः।

केयं श्रीः क च निःस्पृहत्विभदमित्युहातिगस्त्वादशः सर्वज्ञानदृश्यारित्रमहिमा लोकेश लोकोत्तरः ४ ॥ राज्यं शासनकारिनाकपति यत्यक्तं तृणावज्ञया हेलानिर्देखितत्रिकोकमाहिमा यन्मोहमल्लो जितः । लोकालोकपपि (?) स्वबोधमुक्र्स्यान्तः कृतं यत्त्वया सैषार्श्वयपरस्परा जिनवर कान्यत्र संभाव्यते ॥ ५ ॥ दानं ज्ञानधनाय दत्तमसकृत्पात्राय सद्वत्तये चीर्णान्युग्रतपांसि तेन स्रुचिरं पूजाश्च बह्वचः कृताः । शीळानां निचयः सहामळगुणैः सर्वः समासादितो दृष्टस्त्वं निज येन दृष्टिसुभगः श्रद्धापरेण क्षणम् ॥६॥ मज्ञापारिमतः स एव भगवान्पारं स एव श्रुत-स्कन्धाब्धेगुणरत्नभूषण इति श्लान्यः स एव ध्रुवम् । नीयन्ते जिन येन कर्णहृदयाळंकारतां त्वद्गुणाः संसाराहिविषापहारमणयस्त्रैकोक्यचूडामणे ॥ ७ ॥ जयाते दिविजदृन्दान्दोछितैरिन्दुरोचि-र्निचयरुचिभिरुचैश्चामरैचींज्यमानः । जिनपतिरनुरज्यन्मुक्तिसाम्राज्यकक्ष्मी-युवातिनवकटाक्षक्षेपलीलां द्धानैः॥ ८॥

देव: श्वतातपत्रत्रयचमारिरुहाशोकभाश्रक्रभाषा-पुष्पीचासारसिंहासनसूरपटहैरष्टाभिः मातिहाँयैः । (?) साश्र्यें भ्रोजपानः सुरमनुजसभाम्भोजिनीभानुमाली पायान्नः पादपीठीकृतसकळजगत्पालमीलिजिनेन्द्रः॥९॥ नृत्यत्स्वर्देन्तिदन्ताम्बुरुद्दवननटन्नाकनारीनिकायः सद्यक्षिलेक्ययात्रोत्सवकरानेनदातोद्यमाद्यक्रिलिम्पः इस्ताम्भोजातललाविनिहितसुमनोद्दापरम्यापरस्त्री-काम्यःकल्याणपूजाविधिषु विजयते देव देवागमस्ते॥१०॥ चक्षणानहमेव देव भुवने नेत्रामृतस्यान्दनं त्वद्रक्रन्द्मतिप्रसादसुभगेस्तेजोभिरुद्धासितम् येनालोकयता मयानतिचिराचक्षः कृतार्थीकृतं द्रष्टव्याविविक्षिणव्यतिकरव्याज्ञम्भमाणोत्सवम् ॥११॥ कन्तोः सकान्तमपि मह्मम्बेति कश्चि-न्मुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम् । मोधीकृतत्रिदशयोषिदपाङ्गपात--स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमल्लः ॥ १२ ॥ किसलयितमनलं त्वद्विलोकाभिलाषा--त्कुसुमितमीतसान्द्रं त्वत्समीपशयाणात् ।

मम फालितममन्दं त्वनमुखेन्दोरिदानीं नयनपथमवाप्तादेव पुष्यद्रमेण ॥ १३॥ त्रिभुवनवनपुष्प्यत्पुष्पकोदण्डदर्प-पसरदवनवाम्भोमाक्तिसूक्तिप्रसृतिः । स जयति जिनराजवातजीमृतसङ्घः श्रतमखिशिखनृत्यारम्भानिर्वन्धवन्धुः ॥ १४ ॥ भूपाळस्वर्गपाळप्रमुखनरसुरश्रेणिनेत्राळिमाळा-लीलाचैत्यस्य चैत्याळयमिखलजगत्कौपुदीन्दोर्जिनस्य। उत्तंसीभूतसेवाञ्जलिपुटनालेनीकुङ्कलाह्मः परीत्य श्रीपादच्छाययापस्थितभवदवधुः संश्रितोऽस्मीवम्।क्तिमु९५ देव त्वदङ्घिनखमण्डलदर्पणेऽस्पि-न्नर्धेय निसर्गरुचिरे चिरदृष्ट्वकः । श्रीकीर्तिकान्तिधृतिसंगमकारणानि भन्यो न कानि छभते शुभमङ्गलानि ॥ १६॥ जयति सुरनरेन्द्रश्रीसुधानिर्झेरिण्याः कुरुधरणिधरोऽयं जैनवैत्याभिरामः । प्रविपुलफलधर्मानोकहाग्रपवाल-पसरशिखरशम्भत्केतनः श्रीनिकेतः ॥ १७ ॥

विनमद्मरकान्ताकुन्तलाकान्तकान्ति-स्फुरितनखमयूखयोतिताज्ञान्तराजः। दिविजमनुजराजव्रातपुज्यक्रमाञ्जो जयतिविजितकर्मारातिजालो जिनेन्द्रः ॥ १८ ॥ स्रुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमङ्गलाय दृष्ट्वयमस्ति यदिमङ्गलमेववस्तु अन्येन किं तदिह नाथ तवैववकं त्रैळोक्यमङ्गळनिकेतन मीक्षणीयम् ॥ १९ ॥ त्वंधर्मोदयतापसाश्रमशुकस्त्वं काव्यबन्धक्रम क्रीडानन्दनकोकिलस्त्वमुचितः श्रीमिल्लकाषद्पदः । त्वंपुन्नागकथारविन्दसरसी इंसस्त्वपुत्तंसकैः कैभूपालनधार्यसेगुणमणिस्रङ्मालिभिर्मालिभिः॥२०॥ शिवसुखमजरश्री सङ्गमं चाभिचन्य स्वपापिनियमयन्ति क्लेशपाशेन केचित् । वयामिह तु वचस्ते भूपतेर्भावयन्त-स्तद्भयपिराश्वङ्घीळयानिर्विशामः ॥ २१ ॥ देवेन्द्रास्तवमज्जनानि विद्धुर्देवाङ्गनामङ्गला-न्यापेदुःशरदिन्दुनिर्मेळयशो गन्धर्वदेवाजगुः । **बेपाश्चापियथानियोगमिललाः सेवांसुराश्चकिरे** 

तिंकदेववयंविदध्मइति निश्चत्तंतुदोलायते ॥ २२ ॥ देवत्वज्जन्माभिषेक समयेरोमाञ्चसत्कञ्चुकै-र्देवेन्द्रैर्यदनर्ति नर्त्तनविधौलब्बप्रभावैः स्फ्टम् । किंचान्यत्युरसुन्दरीकुचतट प्रान्तावनद्धोत्तम पेङ्कदुङ्किनादझंकृतमहो तत्केनसंवर्ण्यते ॥ २३ ॥ देवत्वत्प्रतिविम्बमम्बुजदक स्मेरक्षणंप्रयतां यज्ञास्याक पहा महोत्सवरसोद्दष्टेरियान्वर्तते । साक्षात्तत्र भवन्तमीक्षितवतांकल्याणकालेतदा देवानामनिमेषलोचनतयाष्टत्तःसक्तिंवर्ण्यते ॥ २४ ॥ दृष्टंधामरसायनस्यमहतां दृष्टं निधीनां पदं दृष्टं सिद्धरसस्यसद्यसद्यं दृष्टंचचिन्तामणेः । किंद्ष्टेरथवानुषङ्गिकफलेरे।भेर्भयाद्यधुवं दृष्टंमुक्तिविवाहमङ्गलगृहंदृष्टे जिनश्रीगृहे ॥ २५ ॥ **दृष्टत्वंजिनराजचन्द्रविकसद्ध्येन्द्रनेत्रो**त्पले स्नातंत्वन्नुतिचन्द्रिकाम्भसि भवद्विद्वचकोरोत्सवे । नीतश्राद्यनिदाधजः क्लमभरः श्रान्तिमयागम्यते देवत्त्रद्रतचेतसैवभवतो भूयात्पूनदर्शनर्म् ॥ २६ ॥ ।। इति श्रीभूपालकविप्रणीता जिनचतुर्विश्वतिका ।।

#### देवशास्त्र गुरुपूजा संस्कृत प्राकृत भाषा अथ सहित ।

जैसा भाव होता है वसा ही कर्मबन्ध होता है प्जन पाठ को न समझ कर केवल द्रव्य चढ़ानेसे पुन्य बन्ध नहीं होसका है इस कारण हमने देवशास्त्र गुरुप्जा संस्कृत प्राइतको जो नित्य प्जनके समय पढ़ी जाती है सरल हिन्दी भाषाअर्थ सहित छप-वाया है जिस से प्जन करने वालों को प्जन पाठ का अर्थ सहज ही समझ में आंसका है पाठ को समझने के पश्चात् प्जन करने से अवश्य पुन्य प्राप्तहोगा इस कारण सब भाईयों को यह पुस्तक मंगानी चाहिये मूल्य तीन आना।

#### परमात्माप्रकादा सरल हिन्दी भाषा टीका सहित।

यह प्राक्तत ग्रन्थ निश्चय कथनीका एक उत्तम ग्रन्थ है इसके पढ़ने से वैराग्य की बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और चित्त में ज्ञां-ति प्राप्त होती है अर्थ बहुत सुगम किया गया है मूल्य छः आना।

वसुनन्दीश्रावकाचार-श्रावकाचार का यह बहुत ही सुगम प्राकृत ग्रन्थ है प्रथम यह ग्रन्थ मराठी भाषा टीका सहित छपाथा हमने हिन्दुस्तानी भाषा में इसका सुगम अर्थ करके छ-पवाया है इस में श्रावकाचार के सर्व कथन को बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है और उपदेश भी उत्तम प्राप्त होता है सर्व भाईयों को यह ग्रन्थ अवस्य पढ़ना चाहिये मूच्य आठ आना।

पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय-यह भी श्रावकाचार का श्रतिही उत्तम संस्कृत ग्रंथ है सरलाहिन्दी भाषामें टीका करके छपवाया है अहिंसा का स्वरूप इस ग्रंथ में बहुतही उत्तम वर्णन किया गया है मूल्य सिर्फ चार आना। नैनसुखदास कृत भजनसंग्रह—कांघळा जिला मुज-फरनगर निवासी नैनसुखदास जी जो यतिके नामसे प्रसिद्ध थे उनके बनाये हुये भजनों की हमारे माई बहुत उत्कंटा रखते हैं हमने उनके बिलास में से १६४ भजन छांटकर छपवाये हैं मूल्य छः आना।

धमसंग्रह श्रावकाचार—यह श्रावकाचारका एक महान प्रथ है एक विद्वान द्वारा इसकी टीका हिन्दी भाषा कराकर छपाया है आधेसे ज्यादे छपचुका है दीविही तयार होने वाला है। इस ग्रंथकी अभी तक भाषाटीका नहीं हुई थी इसही कारण हमारे बहुत से भाईयोंको इस महानमंथ का नाम मालूम नहीं होगा, जब हमारे भाई इस अपूर्व ग्रंथके दर्शन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह तो एक बड़ी भारी निधिही हाथ आगई है।

छटाला भाषा अर्थ सहित-यह दौळतरामकृत छटा-ला एक ऐसा अनुपाय प्रन्थ है कि जिस एकही पुस्तक के पढ़ लेने से पुरुष अच्छी तरह जिनमत का जानकार होसका है इस में सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वक्ष और जीवादिक सप्ततत्व तथा मुनिश्रावक धंमका स्वक्ष अच्छी तरह वर्णन किया है इस छोटे से प्रन्थमें महान जिनमत का सार भरके कविवर दौलात-रामजी ने गागर में सागर भर देने की कहावत चरितार्थ की है। उसी छटालेको हमने सुगमभाषा अर्थ सहित छपवाया है जिससे कि सर्व साधारण उससे लाभ उठासके यह ग्रंथ प्रत्यक बालक वृद्ध स्त्री पुरुष को पास रखना चाहिये मूल्य चार आना।

मिलने का पताः-बाबू सूरजभानु वकील मंत्री जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली, देवबन्द (सहारनपुर)



#### 🎇 जैनसिन्द्धान्त प्रचारक मण्डली 🐉 देवबन्द ज़िला सहारनपुर।

श्री जिन वाणी के मक्तों ने जैन शास्त्रों के उद्धार के वास्ते यह मंडली वनाई है इस मंडली ने जैनशास्त्रों के छपवानेका बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है बहुत से ग्रंथ विद्वानों द्वारा सग्ल हिन्दी भाषा में टीका कराकर छप चुके हैं और बहुत से ग्रंथोंकी टीका हो गही है इसके अतिरिक्त देहली, मुम्बई, वधी, कोल्हापुर, शोलापुर, बनारस, इटावा,कटनी आदि सर्व ही स्थानों के छप हुये जैनग्रंथ यहांसे मिलसक्ते हैं, छपाकर सूचीपत्र मंगाकर देखिये और जन शास्त्रों को संगाइये—

सब भाईयोंको उचित है कि वह अपने घरमें जैन ज्ञास्त्रीका भंडार रखें ग्रंथों का संग्रह घरमें होनेसे आप वा अपना बेटा, पोता, भाई, भतीजा, बाबा, दादा, चाचा, ताया, माता, स्त्री, वहन, बेटी आदि कोई न कोई उन ग्रन्थों को पढ़कर लाम उठाताही हैं और ग्रन्थ मौजूद होने के कारण थोड़ा बहुत समय स्वाध्याय और धर्म ध्यान में लगही जाता है—

भाइयों का दास-सृरजभानु वकील मंत्री जनसिद्धान्त अचारक मंडली,देववन्द(सहारनपुर)



## वा० बज्रदन्त॥

वीर सम्वत् २४३३

प्रथमावृक्ति है नयोक्षावर भ्रश्य प्रमाना मिलने का पताः— बाबू बीरसिंह जैनी, जैन पुस्तकालय—इटावा।

# बारहमासाबज्रदंत

चक्रदर्तिका यति ननसुखदास कत ॥ सबैया ३१॥ बंदूं मैं जिनंद परमानंद के कंद जगवंद विमलैंदु जड़ता ताप हरन कूं। इन्द्र धरणेन्द्र गौतमादिक गणेन्द्र जाहि सेवें राव रंक भव सागर तरन कूं ॥ निर्वध निर्द्वन्द दोनबन्धु दयासिन्धु करें उपदेश परमार्थ करन कूं। गावे नेनसुखदास वजूदंत बारहमास मेटो भगवंत मेरे जनम मरन कूं ॥१॥ ॥दोहा॥ वजुदंत चक्रेश की, कथा सुना मन लाय। कर्म काट शिवपुरगये, वारह भावनभाय ॥२॥ सवैया ३१॥ वैठे वजूदंत आय आपनी सभा लगाय ताके पास बैठे राय बत्तीस हजार है। इन्द्र कैसे भोगसार राणी छाणवे हजार पुत्र एक सहस्र महान गृणागार हैं॥ जाके पुँग्य प्रचण्ड से नये हैं बलवंड शत्रु हाथ जीड़ मान छोड़ सबैं दरवार हैं। ऐसोकाल

पायमाली लायो एक डाली तामें देखो अलि अंबुज मरण भयकार है ॥ ३ ॥

अहो यह भोग महा पाप को संयोग देखी हाली में कमलतामें भैं। राप्राणहरे हैं। नाशि का के हेत भया भाग में अचेत सारो रैनके कलाप में विजाप इन करे हैं॥ हम तो हैं पांची होके भोगी भये जागी नाहिं विषय कषायन के जाल माहि परे हैं। जोन अब हित करूं जाने कीन गति पहां सुतन वुला के यों बच अनुसरे हैं॥ १॥

अहो सुन जग रीति देख के हमारी नोति भई है उदास बनावास अनुसरेंगे। राजभार सीस घरी परजा का हित करी हम कर्म शत्रुन की फीजन सूं छरेंगे॥ सुनत बचन तब कहत कुमार सब हम तो उगाल कू न अंगीकार करेंगे। आप बुरा जान छोड़ोहमें जगजाल बोड़ो तुमरे ही संग पंच महा-ब्रत घरेंगे॥ ॥ सुतआपाढ़ आयो पावसकाल । सिरपर
गर्जत यम विकराल ॥ लेहुराज सुख करहु
विनीत । हम बन जाय बड़न की रीति ॥६॥
गीताछन्द-जांय तपके हेत बन को भोग
तज संमय धरें । तज ग्रंथ सब निर्ग्रन्थ हो
संसार सागर सेतरें। यही हमारे मन वसी
तुम रहो धोरत धारके। कुल आपने की रोति चालो राज नीति विचार के ॥ ७॥

चौपाई-पिता राज तुम की नो यौन। नाहि ग्रहण हम समरथ हैं। ना यह मैं। रा भी गन की व्यथा। प्रगट करत कर कंगन यथा ॥६॥ गीताछन्द-यथाकरका कांगना सनमुखप्रगट नजरापरे। त्यों ही पिता भी रा निर्राप भवभोग सेमन थरहरे॥ तुम ने ती बन के वासही को सुख अंगीकृत किया। तुमरी सम्भसोई समस्र हमरो हमें नृप पद क्यों दियार चौपाई-श्रावण पुत्र कितन बनवास। जल थल सीत पवन के त्रास ॥ जो नहिं पले साधू

आचार। तो मुनि भेष लजावे सार ॥१०॥
छन्द-लाजे श्री मुनि भेषतातें देह का साधन करो। सम्यक्त युत्रव्रतपंच में तुमदेश
ब्रत मन में धरो॥ हिंसाअसतचोरीपरिग्रह
ब्रह्मचर्य सुधारके। कुल आपने की रीतिचालोराजनीति विचारके ॥१९॥

चौपाई-पिता अंग यह हमरो नांहि। भूख प्यास पुद्गल पर छांहि॥ पाय परीपह कवहु न भजें। धर संन्यास मरण तन तजें॥ १२॥ छन्द-संन्यासधर तनकूं तजें नहिंडंश मंस-कसे हरें। रहें नम्न तनवनखण्ड में जहां मेघ मूसल जल परें। तुम धन्य हो बड़भाग तज के राज तप उद्यम किया। तुमरी सम्भ सोई समभ हमरों हमें नृप पद क्यों दिया॥१३॥ चौपाई-भारों में मत उपजे रोग। ज्या-

चीपाई-भादों में मुत उपजे रोग । आ-वें याद महल के भोग ॥ जो प्रमाद वस आसन टले। तो न द्यावृत तुम से पले १८॥ छन्द-जब द्या वृत नहीं पले तब उप- हास जग में विस्तरे। अर्हन्त और निर्ध-न्थ की कही कीन फिर सरधा करे। तार्ते करो मुनि दान पूजा राज काज संभाल के कुल आपने की०॥ १५॥

चौपाई-हम तिज भोग चलेंगे साथ।
मिटें रोग भवभव के तात ॥ समता मन्दिर
में पग घरें। अनुभव अमृत सेवन करें ॥१६॥
छन्द-करें अनुभव पान आतम ध्यान
बोणाकर घरें। आलाप मेघ मल्हार सोहं
सप्त भङ्गीस्वर भरे। घृग् घृग् पखावज भो-

ग कूं सन्तोष मत में करे छिया। तुमरी स-मभ सोई समभा॥ ९७॥

चौपाई-आसुज भोग तजे नहिं जांय। भोगी जीवन की डिस खांय॥ मोह लहर जिया की सुध हरे। ग्यारह गुण थानक च

हिंगिरे॥ १८॥ व्यक्त-सिरे शास्त्रक

छन्द्-गिरे धानक ग्यारवें से आय मि-ध्या भूप रे। बिन भाव को धिरता जगत् में चतुर्गति के दुःखं भरे। रहे द्रव्य लिङ्गी जगत् में बिन ज्ञानपौरुष हार के। कुल आ-पने की रीति चालो राज नीति विचारके१९

चौपई-विषेविडार पिता तन कसें।गिर कन्दर निर्जन बन बसें ॥ महामन्त्र को ल-खि परभाव ।भोगभुजडुन घाले घाव ॥२०॥

छन्द-घाले न भोग भुजड्ग तब क्यों मोह की लहरांचढे। परमाद तज परमात्मा प्रकाश जिन आगम पढ़ें। फिर काल लिंध उद्यो-त होय सुहीय यों.मन थिर किया॥ तुम-री समभ ॥ २९॥

चौपाई-कातिक में सुत करें विहार। कांटे कांकर चुभें अपार॥ मारें दुष्ट खैंच के तीर। फाटे उर धरहरे शरीर॥ २२॥

छन्द-थरहरे सगरी देह अपने हाथ का-ढ़त नहिं यने । नहिं और काहू से कहें तब देहकी थिरता हनें । कोई खैंच बांधे थम्म से कोई खाय आंत निकाल के। कुल आ-पने की रीति चालो राजनीति विचार के ॥२३॥ चौपाई-पदपद पुन्य धरा में चलें।कांटे

पाप सकल दल मलें॥ क्षमा ढाल तल धरें शरीर। विफल करें दुष्टन के तीर॥ २४॥

छन्द-कर दुष्ट जनके तोर निरफल द्या कुंजर पर चढें। तुम संग समता खड्ग लेकर अष्ट कर्मन से लड़ें। धन धन्य यह दिनवार प्रभु तुम योग का उद्यम किया॥ तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया॥ २५॥

चौपाई-अगहनमुनितटनीतटरहें। ग्रीयम शैल शिखर दुख सहें। पुनि जब आवत पा-वसकाल। रहें साध जन बन विकराल॥२६॥

छन्द-रहें यन विकराल में जहां सिंह श्याल सतावहीं। कानों में बीछू <mark>बिल करें</mark> और ब्याल तन लिपटावहीं। दे कष्ट प्रेत पिशाच आन अंगार पाधर डारके। कुछ आपने की रीति चाछो राज नीति विचार के॥ २०॥

चौपाई-हे प्रभु बहुत वार दुःख सहे। बिना केवली जाय नकहे॥शीत उष्ण न-र्कन के तात।करत यादकम्पेसवगात॥२८॥

छन्द-गात कम्पे नर्क सेलहे शीत उष्ण अथाय हा । जहां लाख योजन लोह पिण्ड सुहोय जल गलजाय हो । असिपत्र बन के दु:ख सह परवस स्ववस तपना किया । तुम-री समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया ॥ २९॥

चौपाई-पौप अर्थ अरु लेहु गयंद। चौरासी लख लख सुखकंद ॥ को हि अठारह घोड़ा लेहु। लाख को हि हल चलत गिनेहु ॥२०॥ छन्द-लेहु हल लख को हि पटखण्ड भूमि अरु नव निधि बड़ी। लो देश कोष विभूति

हमरी राशिरत्ननकी पड़ी। धर देहुं सिरपर छत्र तुमरे नगर घोख उचारके । कल आपने कीरीति चाली राज नीति विचार के ॥३१॥ चौपाई-अहोक्रपानिधितुमपरशाद। भोगे भोग सबै मरबाद ॥ अवन भोग की हमकं चाह ॥ भोगन में भूले शिव राह ॥ ३२ ॥ ै छन्द-राह भूले मुक्तिकी बहुबार सुरगति संचरे । जहां कल्प वृक्षसुगन्ध सुन्दर अप-छरा मनको हरे। उद्धि पी नहिं भया तिर-पत ओसपी कैं दिन जिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया।३३ चौपाई-माघ सधैन सुरन तैं सोय।भोग भमियनतें नहिं होय । हर हरि अरु प्रति हरि से बीर । संयम हेत धरें नहिं धोर ॥३०॥ छन्द-संयम कूं धीरज नहिं धरें नहिं टरें रणमें युद्ध सूं। जी शत्रुगण गजराज कूं ्दलमले पकर विरुद्ध सूं। पुनि कोटि सिछ

मुद्गर समानी देय फैंक उपार के। कुल आ-पने कीठ ॥३५॥

चौपाई-वंधयोग उद्यम निहं करें। एतो तात कर्म फल भरें॥ बांधे पूर्व भव गति जिसी। भुगतंं जीव जगत् में तिसी॥ ३६॥

छन्द् ॥ जीव भुगतें कर्मफल कहो कीन विधि संयमधरें। जिन वंध जैसा वांधियो तैसा ही सुख दुःखसी भरें। यों जान सब को बंध में निर्वंध का उद्यम किया । तु-मरी समभ साई समभ हमरो हमें नृपपद क्यों दिया॥ ३०॥

चौपई ॥ फाल्गुण चाले शोतल वायु । थर थर कम्पे सब की काय॥ तब भव बंघ विदारण हार । त्यागें मूढ़ महाव्रत सार ३८॥

छन्द ॥ सार परिग्रह व्रत विसारें अग्नि चहुं दिशि जारहो । करें मूढ़ सीत वितोस दुर्गति गहें हाथ पसार ही। सो होंय प्रेत पिशाच भूतर जत शुभगति टारके ॥ कुल जापने की रीति०॥ ३६॥

चौपई ॥ हे मितवन्त कहा तुम कही। प्रतय पवन की वेदन सही ॥ धारी मच्छ कच्छ की काय। सहे दुःख जलचर परजाय४०

छन्द-पाय पशु पर जाय पर वस रहे सिंग बंधाय के। जहां रोम रोम शरीर कम्पे मरे तन तरफाय के। फिर गेर चाम उचेर स्वान सिचान मिल छोणित पिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया॥ ४१॥

चौपाई-चैत लता मदनोदय होय। ऋ-तुवसंत में फूले सोय॥ तिन की इष्ठ गन्ध के जोर। जागे काम महावल फोर॥ ४२॥ छन्द-फीर वल को काम जागे लेयमन पुरछी नहीं। फिरज्ञान परम निधान हरि-के करे तेरा तीन ही। इतके न उतके तब रहे गए कुगति दोऊ कर मारके ॥ कु-छ आपने की रीति चली राज नीति वि-चार के ॥ ४३॥

चौपाई-ऋतु वसंत वन में निहं रहे। भूमि मसाण परीपह सहें। जहां निहंहरित काय अंकूर। उड़त निरन्तर अहिनिशि धूर ॥४४॥ छन्द-उड़े वन की धूर निशि दिन लगें कांकरआयके। सुनशब्द प्रेत प्रचण्डके काम जाय पलाय के। मत कहो अब कछु और प्रभु भव भोग में मन कंपिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद वयों दिया॥ ४५॥

चौपाई-मासवैशाख सुनत अरदास। च-क्री मन उपज्यो विश्वास ॥ अब बोलन

को नाहीं ठीर। मैं कहूं और पुत्र कहें और १६ छन्द-और अबक्छु मैं कहूं नहीं रीतिजग की कीजिए। एक बार हम से राज लेके चाहे जिस को दीजिये। पोता था एक षट मास का अभिषेक कर राजा कियो। पितु संग सब जग जाल सेती निकस बनमार्गलियो १७ घौपाई-उठे वजुदंत चक्रेश । तीस सहस नृप तजि अलवेश। एक हजार पुत्र बड़भा-ग। साठ सहस्र सती जगत्याग ॥ ४८ ॥ छन्द-त्याग जगकूं ये चले सत्र भोगतज ममता हरी। शमभाव कर तिहंलोक के जोवों से यों विनर्ता करी। अहा जैते हैं सब जोव जग में क्षमा हम पर कीजियो। हम जैन दीक्षा लेत हैं तुम वैर सब तज दीजियो १६ छन्द-वैर सब सेहम तजा अहंत का श-रणालिया ।श्री सिट्ट साहकी शरण सर्वज्ञ

( १५ ) के मत चित दिया। यो भाष पिहितास्रव गुरुन ढिंग जैन दीक्षा आदरी। कर लैंच तजके सोच सब ने ध्यान में द्रद्ता धरी ॥५०॥ चौपाई-जेठ मासलू ताती चलें। सूकैं सर कपिगण मदगलें ॥ ग्रीप्म काल शिखर के सीस। धरा अनापन योग मुनीश ॥ ५९॥ छन्द-धरयोग आतापन सुगुरुने तब शुक्र ध्यानलगाइयो। तिहुं लोकभानु समान केवल ज्ञान तिन प्रगटाइयो । धनवजूदंत मुनोश जग तज कर्म के सन्मुख भये। निजकाज अरु परकाज करके समय में शिवपुर गये ४४ चौपाई-सम्यक्तादिसुगुण आधार । भये निरंजन निर्आकार ॥ आवागमन जलांजल दई। सब जीवन कीं शुभगति भई ॥५२॥ छन्द-भई शुभगति सवन को जिन शरण जिनपति की छई। पुरुषार्थ सिद्धि उपायसे

( ९६ ) परमार्थकी सिद्धी भई । जो पढें बारामास भावन भाय चित्त हुलसाय के। तिनकेहीं मंगल नित नये अरु विघ्न जाय पलायके। u 48 II दोहा ॥ नित नित तब मंगल बढ़ें,पढ़ेजु यह गुणमाल। सुरनर के सुख भीग कर, पार्वे मोक्ष रिसाल ५५ ॥ सर्वेया ३१ ॥

दो हजार मांहिं तैं तिहत्तर घटाय अब विक्रम को संवत् विचार कै धरस हूं। अ-घहन असि त्रयोदशी मृगांक वार अर्द्ध नि-शा मांहि याहि पूर्ण करत हूं ॥ इति स्त्री व-जुद्त चक्रवर्ति को वृत्तंत्तरचके पवित्र नैन आनन्द भरत हूं। ज्ञानवन्त करोश्दु जान मेरी वाल बुढ़ि दोप पै न रोप करो पायन परत हूं ॥ ५६॥

इति श्री वजुदंत चक्रवर्त्ति का बारह मासा सम्पूर्णम्



जिसको-बाबू चन्द्रसेन जैनी ने छपवाई । ——ः ः\*:

\* सन् १६०३ \*

मिल्हे का पताः— बाबू चन्द्रसेन जैनी, मालिक जैन पुस्तकालय-इटाबा।

> जैनेन्द्र यन्त्रालय इटावा में-इपा॥

प्रथमामृत्ति १०००]

मूल्य )।

## हमारे यहां ये पोथीं मिलतीं हैं!

पञ्च मंगल पाठ )॥ समाधि मरस )। बरहमासा राजुल ।। निशि भोजन कथा ।। बार्ण्सीता नबीन ।। हुक्का निषेच )। बारहसामा मुनिजी )। नेमञ्चाह संगृह 🔿 प्रश्लोत्तर नेमिराजुत )॥ जन भजनमंगृह =) माभायक भा या ॥ होली सनगढ़ )॥ प्रभातीसनगृह )॥ परमार्थ जकही )॥ बिनती सन्गृह )॥ पुकार पर्व्यामी )॥ दःख हरण वि नती )। वारह भावना संगृह )। मप्त ऋषि पूजा)॥ दश श्रारती )। बाइस परीयह )॥ बैराग्य भावना )। नियांग कांड भाषा )। धर्म पच्चीसी )। प्रध्यातम पद्मामा 🔞 तत्वार्य मुत्रजी -) आलोचना पाठ )!! मंकट हरण विनती स्तीत्र संयुद्ध बारहमासा बजुद्दत )। भागीत नेसि चन्द्रिका 🗉

† विशेष ज्ञाल यहा मूर्चीपत्र मंगाकर देखी ॥

मिलने का पताः बाबू चन्द्रसेन जैनी, पनसारी टीला इटावा॥

## वैराग्य भावना ॥ ——○:\*:○——

#### ॥ दोहा ॥

वीज राख फलभोगवे ज्यों क्रशान जगमाहिं त्यों चक्री सुखमें मगन धर्म विसारेनाहिं॥

### योगीरासा वा नरेंद्र करद ॥

इस विधि राज्य करें नर नायक भोगे पुण्य विशाल। सुख सागर में मगन निरन्तर जात न जानो काल ॥ एक दिवश शुभ कर्म योग से क्षेमंकर मुनि बंदे । देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अलि आनंदे ॥ १ ॥ तीन प्रदक्षिणा दे शिर नायो कर पूजा स्तुति की नी । साधु समीप बिनय कर बैठी चरणों में होइ निस्सत्य अनेक नृपति संग भूषण वश न उतारे। श्रीगुरु चरण धरी जिनसुद्रा पं-च महावृत धारे॥ धन्य यह समभ सुद्रुद्धि श्र जगोत्तम धन्य यह धैर्घ्य धारी। एसी सम्पति छोड वसे बन तिन पद धोक हमारी॥१५॥

#### ॥ दोष्टा ॥

परिगृह पोठ उतार सव लीनो चारित्र पंथ निज स्वभाव में स्थिर भये बजु नाभि निर्गृथ

इति वैराग्य भावना सम्पूर्णम् ॥

u श्रीजिनायनमः ॥

# श्रीजैन संस्कार पद्धति

त्रेपनकिया भाषाविवाहपद्ति सहित।

जिसको लाला गेंदालाल प्रसिद्ध नाम श्री प्रार्श्वनाथसिंह जैन हालपास्टर गवनंगेएट हाईस्कूल लायलपुर पञ्जाबने बढ़े परिश्रम से जिवणीचायं धादि पहान ग्रंथों के भाषार पर जैनी भाइयों के द्वरीत निवाणांगं रचकर

लांजा जैनीलाल जैनके जैन ग्रंथप्रवासक जैनीलाल बिटिंगप्रेस मु० दंवबंद जि॰ सहारनपुर में छपाकर प्रकाशित किया

बीराब्य २४३७ मुख्य 🔑

# जैनसंस्कारपद्धतिविषय सुची

| न          | १ प         | ना विषय                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | 8           | William San Day                                                                                                                                                                                                      |
| ₹          | ₹           | मीति नाम दनी किया गर्भ है तीले माम                                                                                                                                                                                   |
| ₹          | ą           | मीति नाम दुनी किया गर्भ से तीने मास<br>स्रिति नाम दुनी किया गर्भ से तीने मास<br>स्रिति तीनी किया गर्भ से पांचव मास की<br>धूनी नाम चंथी किया ने स्थातवें मासकी<br>भीद स्थापांचवीं किया नहचन की गर्भ से बंदी<br>माण दी |
| 8          | 3           | भूगी नाम चं भी दिया जी मभ से भारत मामकी                                                                                                                                                                              |
| Ħ          | 8           | भीद पा पाचवीं किया नहवन की गर्भ से बहे                                                                                                                                                                               |
|            |             | माल दी                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | 8           | मयोग काल दुझे किया जनम दिवस सी ।                                                                                                                                                                                     |
| 3          | ξ           | नाम निवंदण सामधी विस्त                                                                                                                                                                                               |
| 5          | 9           | <b>र</b> दीरयाण लामा आरणी क्रिया                                                                                                                                                                                     |
| •          | •           | निविध्या नाम नदी कि है (यदी किया मोक                                                                                                                                                                                 |
|            |             | <b>सने</b> राज्यक्रिक <b>क</b> ्षेत्रहरू इस्तो γ                                                                                                                                                                     |
| ļo         | ९७          | अभवासन द्रापी विषा जनग है बाटवें मास                                                                                                                                                                                 |
| ?          | 15          | ब्युष्ट नाम स्थानवी विस्ता हता है साम                                                                                                                                                                                |
| १२         | १२          | कसवाय अयोग शिरहरूका की करते किया .                                                                                                                                                                                   |
| <b>(</b>   | <b>68</b> , | खिति संख्या विचापत्रक कार्य वेदवी किया ।                                                                                                                                                                             |
| 4          | 14          | <b>धरम्यता प्रा</b>                                                                                                                                                                                                  |
| ( <b>4</b> | 10          | विनवासी दी जाराख                                                                                                                                                                                                     |

**ने॰ वणा** विषय

१६ ९० आसिका मंत्र

१० २९ तिलक करने की मंत्र

१८ २१ यहीपवीत अथांत् जनेक सैनेकी चौदर्घी क्रिया विस्तार सहित।।

१९ १४ महीपवीत के धारण करकेवाले के दशहकार के अधिकार।

२० जने उत्तेन की दूसरे दिन की गुणगण जंद्रवर्धी
 किया।

११ २३ सोलइ वर्ष पूर्ण होनेपर विरतवर्णसोलवीं किया

१२ र जैन विवाह दाते भाषा १७वीं क्रिया।

२३ २८ मध्य धर्म चन्न पूजा

१४ २८ तिहास कं

२४ २८ मङ्गसायरत

**२६ २८ यंत्र**स्थापना स्थानुत, तस्य खीर संगलाष्ट्रक

**२७ ३२ पञ्च**वस्तिष्टी, वृज्या

बद ६४ गालाहरू

**१८ ३६ ची**कास जिसमाद का पुर इस्त

**२८ ४२ फेरा** कर विश्वति विशिष्ठ है। उसके दिवालशी देनह

३० ४६ स्तोष वर्धात् भाषा विषय परा होतेसमय पर्केकी

**३९ ४८ ब**रके सात वचन कन्धा उ

१२ ४८ कन्या के सात वचन वर है

नं प्रमा विषय

३३ ४२ जैन शाखीश्वार श्री ऋषभदेव का

३४ ६० आरती अर्थात बीनती

३५ ६० आशीर्वाद मन्त्र अथं सिहत

**३६ ६**९ विसर्जन पाठ बीनती

३७ ३१ तिलक मन्त्र

इट १९ बेटेबाले की मार्थना वटीवाली है

३९ ७२ सगाई, लगन, रोपना, महूरत, घुडचड़ी, बदार विदा इत्यादि शुभ कार्यों में करनेकी विधि

४० ७३ वर्णजाभ घटारवी किया।

४९ ७४ कुलचर्या उन्नीसवीं किया।

**४२ ७४ मृह**स्ती होना वीसवीं किया।

४३ **९५ परम शां**ति इक्कीसवीं क्रिया।

४४ ३५ मृहस्त त्याम नाम बाईसवी किया।

४५ दिनःध्य तेइसत्रीं किया।

४६ ८० जिनरूपता नामा चीवीसवीं क्रिया।

४७ ८९ मौनाध्यन अत पच्चीसवीं क्रिया।

४८ ८९ तीर्यङ्कर भावना नामा छब्बीसर्वी किया।

४८ ट३ गुरुस्थाना सत्ताईसवी क्रिया।

४० ८३ गुणोपप्रहण अहाईसनी क्रिया।

नं पसा

विपय

पुर cy स्यान शंकाति उनतीसर्वी किया। पूर ८४ निसगत वात्माशाव तीसवीं क्रिया । ४३ =४ याग निवास मंत्रात इकतीसवीं क्रिया । ५४ ८५ योग निवांशासाधन बत्तीसवीं किया। प्र ६५ इन्दोवबोद तैतीसवीं क्रिया। **५६ ८६ इंद्राभिषक चौतीसवीं किया।** ५९ ८६ विधि दाम नामा चैंतीसचीं किया। ५८ ८९ द्युख<sup>्</sup>द्यनामा छत्तीसवीं किया। पुर ६७ इंद्रपद स्वागनामा भैतीसवी किया । ६० == गर्भावतार घडतीसवीं। ६१ = गर्भेडिस्एय उनतालीसवीं । ६२ = १ मन्द्राभिषंक चालीसवीं। ६३ ८८ गुरु जोपलंभन इसतालीसवीं। ६४ ७ पुत्रराज वयालीसवीं। । ६५ ६० स्वराज्य तैताली हवीं। ६६ ८१ चक्रलाभी चवालीसवाँ। ६० ८१ दिगविजय नामा चैतालीसवीं · ६८ ८२ चकाभिषक इंद्यालीसवीं। ६८ ८३ सामराज सेतासीसयों।

नंः पन्ना

विषय

30 ९४ निः कंत श्र<sup>ा</sup>तालीमर्वी । ७१ ६५ योगसयह उनचासवीं। ७२ ९५ अरिइत नाम पचासवी। ७३ ९६ विहार नाम इक्यावनवीं । **७४ ८० योगत्याग नामा च**्वनवीं । ७५ ६७ निरत्रक नामा तिरपनवीं। **७६ ६० अप्टक**नं चरातः। so co श्रहारह दोष । ७६ ८६ सिद्धों के अष्टगव । se ee लगनपत्र भेजनेका नरीका और नम्ला दत्र महिए 30 १०१ वर्गचक यंत्र। **७१ १०१ रासिचक** व्वामी दन्न । ३२ १०२ गए। चक्र यंत्र। ७३ १०३ नाडीचक यंत्र । **३४ ९२४ सगा**ईका महतं । ७५ ९०४ गुभवार । **ं ६६** १०४ विवाहके नक्तत्र ।

**३७ १०४ विदाकी महुने ।** 

| £  |    |     |                | ega, jake e in jaman, i | <b>4</b>   | ~ -  | <del>-</del> | Ng Minore Mu |
|----|----|-----|----------------|-------------------------|------------|------|--------------|--------------|
| I  | 7  | q-  | अप्रा          | छज                      | 94         | ů.   | अग्र         | 955          |
|    | ४५ | 6+8 | <b>दु</b> ल्य  | <b>दुल</b> हन           | 90         | 143  | दातार        | दानार        |
| ſ  | 1) | 94  | श्रम           | शुन                     | 39         | a    | दीजे         | कादीन        |
|    | 16 | 4   | अ              | जैत्रे                  | 34         | 12   | संयन         | संयुक्त      |
| 1  | 47 | Cu  | फेल            | एल.                     | 94         | 3    | हा -         | हो           |
| Į. | ₹3 | 4   | सरब            | सुरव                    | 20         | क्र् | *!           | सी           |
|    | 1, | "   | आय             | थ्यापु                  | -29        | 98   | ग्राफ        | गुए          |
| 4  | 14 | 2   | गन             | गर्स                    | 23         | 92   | जा           | जो           |
| 14 | ,  | 13  | <b>अस्तत्र</b> | अमेन                    | *          | 98   |              | अत           |
| 14 | 4  | q   | अनब्त          | अनुबत                   | <b>E</b> 3 | Y    | धार्वे       | ध्या         |
| 4  | ,9 | ५   | ધન             | धन                      | "          | 18   | शर्थ         | अर्थ         |
| [  |    | و   | किनरी          | किन्गरी                 | E 3        | 973  | सबधा         | स्री         |
| €: | 3  | 90  | न्नम           | भुम                     | -ey        | 3    | अध           | अष्ट         |
| 4  | य  | 4   | श्रीचा         | शोजी                    | YY         | 3    | तीन          | æ            |
| 4  | 9] | 2   | あり             | कर्भ                    | 2          | 2    | प्र          | तेष          |
| €, | 3  | 99  | साल            | रसाल                    | 11         | 3    | बर           | <b>a</b> §   |
| Y  |    | दा  | -चार्          | सातका                   | 4/         | 7    | न्र          | वध           |
|    |    |     |                |                         |            |      |              |              |

। जिनसंसकार्पद्धतीका गुद्धी पन ġ٠ अप्राः अथः। श्रद 192 33 94 9 द्रयूर।दास्य्राप 38 जीन जाब विनाप्रा विनासकी 3 पस्नाग दस्य 9 ऊसा अगर 9 बलावै **जुलाबे** रहो 90 १६ रहा £ स्रोलश सोलह दुन्ध 94 द्रव प्रामी नगी 10 धर्म धारा 93 " जिन गर्भ जि । 93 97 1176 q नम कर्म 90 काऊ 39 १४ विमत बिल 38 १६ अवाज सम्बन्ध ४० १५ नप 5:2 84 33 ध्रत. अंतरते १ १ १० डबत इबत अने जाने व वप करने कराने

# ॥ ग्रथ जैनसंस्कार पद्धति॥

जे कृया उपासिकाध्यन सप्तम श्रंग में वरणी ते सर्विकया महान श्रेष्ठ उत्तम फल सप्त परमस्थान दायक कुलीन शुभाचार सम्यग्द्रष्टी जैन साधरमी भव्य जीवों के झाचवे योग्य है।

अथ आया नन्य प्रथम क्रिया प्रथम रजस्वला होतेपर करनकी लिख्यते ।

जब स्त्री प्रथम रजस्वला होय तो पंच-परमेष्टीकी पजा आगती आसिका बिसरजन पाट सहित पवित्र होने पर सातवें दिवस अपने ग्रहपर उत्साह सहित बंधुजनों को बुलाय कर हरपसे करे अथवामंदरमें पुरष जाय कर करें

श्रथवा काहुसे करादे श्रीर साधमारगी भाई उपासरे में जायके दरशन करे साधु महाराज की वस्त्र पुस्तकादि से सेवाकरे बाहारदे रात्री समय पहले चौथे पहरेमे घरम ध्यान करे दूजे तीजे पहरमें आराम करे धर्मसेवन के प्रताप स्वर्गका पुन्यवान देव आयकर जनम लेगा जाति कुल धर्मको उद्योत करेगा तरेसठमहा-न पुरुष उत्तम कुलमें प्रगट होंयगे भिचक शद्र हिंसक में नहीं तातें जैन जातिको जो पाचीन राजपूत है अवस्य आवरणी चाहिये विधपूजा विवाहकी सत्तरहवीं १७ किया सो जा-ननी जो चागे लिखी गई है चौर इस समय मङ्गल पाठ गर्भ कल्याण भगवान का पढना योग्य है पंचकल्याण मेमे पढे।

श्रय शीत नामा दुनी क्रिया गर्भसे तीन मामकी जिस्यते गर्भसे तीज मास युक्तिपूर्वक विधिमे नहा धोकर पवित्र वस्त्राभुषण धारण कर अत्यंत हरप उछाह से बंधु जनोंको बुलाय ग्रहपर सत्रवीं विवाह कियानुसार पश्च परमेष्टी की पूजा कर बंधुजनोंका यथाशक्ति आदर सतकारकर विदा करे और इच्छा होय तो जैन उद्योतिक कार्य में दस्य दानदे अन्यथा व्यर्थ द्रव्यकी हानि नहीं करनी चाहिये।

अध वर्गा तिती जी किया गमंकेषां व मानका ने की लिख्यते गमंसे पांचवं मास उक्तविधि अनुमार हरप उक्षाह से पूजा दर्शन कर जनम सुफल कर और सर्व कार्य यथा शक्ति करना योज्यहै अध पृतीनाम क्या जो सातवें मास गर्भ में करना योज्य है।

गर्भ से सातवें मांस में उक्त विधि पूर्वक पजा दर्शन उत्साह से करना योग्य है। श्रोर पुत्रकी श्रायुवृद्धि के श्रर्थ जीव दया में द्रव्य दान देना योग्य है श्रर्थात् विद्या दान जाव दान दोनोंका लाभ पुत्रको पहुंचैगा। अथ मीद क्रिया आठवीं न्हवन की नवां मान गर्भका प्रारम्भ होनेपर।

गर्भमे नवेंमास प्रारम्भ होने पर किसी दिन उक्त प्रमाण पूजा दरशन दया दान जाती सत्कार वर्मप्रचार उत्साह से यथाशक्ति करना योग है॥

अथिवयोगनामा अठीजनमदिवसकी क्रिया सिख्यते। जिसदिन पुत्रका जन्म होय सबरे स्नान कर मन्दिरमें पञ्चपरमेष्ठीकी पूजा करे अथवा करावे खोर गंदोदिक प्रहपर मंगाय रेक्खे तदनन्तर पुत्रको स्नानकराय गला दुरुस्तकर दृध पिलाय नाल पृथिवीमें प्रवेश करे।

(जल शुद्धि मन्त्र)चौ ही सम्यगद्रष्टे चा-सन्न भव्ये विश्वस्वरे ऊर्जित पुन्य ऐजिनमाता स्वाहाः ॥ द्यसि ज्ञाऊसा मंगलोत्मः ॥

(स्नान का मन्त्र)-द्यों ही मन्दराभिषेका द्रोमवः ॥ (आसिका मन्त्र)-ओं हीं चिरंजीयोत्तः॥ गंद्योदिक स्पर्श मन्त्र--घाती जयो भवः श्रीदिव्य तेजात कृयां कुर्वन्तुः॥

(गला करनेका मन्त्र)-मुखमें घृतलगाकर श्रों हीं नस्यातमर्क मलं कुँहिसनं ॥

[दूघ पिलानेकामन्त्र]—श्रोद्धी विश्वगम तन्य भागी भ्यातः।

[जरापटल नाभि नालसहित प्रथवी में गाड़नेका मन्त्र]--श्रों हीं सम्यग्दष्टे सर्व मान वसुन्धरे स्वाहा ॥ तत्व पुत्रादव मृत्युत्रा भुग्ना सुचिरंजीवनः।

[पुत्रकोरात्रिसमयतारागण दिखानेकामन्त्र] श्रों हीं अनन्तज्ञानदरसी भवः ।

दया दान धमं श्रीर जाति प्रचार में द्रव्य यथा शक्तिलरचना योग्य है मंगलाष्टिक में भग-वान का जनम वा ग्यान कल्याण पढ़े श्रीर घंटा ( ६ ) मिनट पत्रादेखकर लिखलो नाम रखने में काम अविगा वक्त दिन मितीभी लिखलो।

श्रय नाम निचीवण सप्तमी किया।

जनम से बारहवें दिन सर्व भाईयों को नुलाय पत्र प्रमेष्टी की पुजा करें झौर नालक के सिरगंवीदक लगाय तिलक करें ताका मंत्र ॥ श्लोक-मंगलंभगवान बीरो.मंगलं गौतमा गणी

मंगलं पंच परमेष्टी, जैन धर्मोस्तु मंगलं ॥ तदनंतर आसिका देनी तोका मंत्र ॥ ऋों हीं दिव्याष्ट्रसहश्र नाम भागी भवः। श्रोहीं विजे नामाष्ट्रमहश्र भागीभवः। श्रोद्धीं प्रमनोमाष्ट्र सहश्र भागी भवः॥

तत् पश्चात विसरजन कर चौवीस अर्देतादि के नाम पर कोई नाम हो अन्त में सिंह अथवा प्रशाद लगाकर रखे झोर यामें सर्व भाईयों की सम्मतिलें में लोटा नाम अन्य मती के देवतावों परनहीं रखना यातें जाति कुल धर्म की निब-लता और हंसी होती है और लड़का बड़ा होकर समफ पड़ने परपश्चताप करता है तातें ऊत्तम नाम रखो श्रियवर भाइयो देखो श्रिष्टी में अनन्त मनुष्य अन्य मती भरेपड़े हैं काहू ने भूल करभी जैन तीर्थंकर के नामपर नाम नहीं रक्खा है फेर तुम क्यों ध्यान नहीं देते हो।

अथ वहीरवान अष्टमी किया।

जनम से द्जामांस प्रारंभ होयतो किसी दिवस बंध जनों को बलाय हरष उतसाह से पंच परमेष्टी की पुजा करें पश्चात बालक को सनान कराय उज्जल बस्त्र पहाय बाहर बलावें पञ्चप्रमेष्टी को घोक दिलावे तब उसके गंघोदक लगाय सरपर अच्चतन्नींटें आसिका देवें ताकमंत्र श्रोंद्रीं उपनयन क्रांति भागीभवः। श्रोंद्रीं विवाह निष्ट निक्रांतिभागी भवः॥ श्रोंद्रीं सुनेन्द्र क्रांति भागी भवः । खोंद्वीं सुरेन्द्र जनम भागी भवः श्रोंद्वीं मंद्राभिषेक क्रांति भागी भवः ॥ खोंद्वीं महाराज्य क्रांति भागी भवः । खोंद्वीं परम राज्य क्रांति भागी भवः ॥ खोंद्वीं खर्दत राज्यनिक्रांति भागी भवः ॥ खोंद्वीं निर्वाणपदस्त भागी भवः विरंजीवः ॥

तदनंतर पितावालक को गोद में लेकर बंधजन से जे जिनेन्द्र वालक की तरफ से कहं ऋौर वे मुख देखकर प्रमन्न होय चिरंजीय कहकर आसिकादं और फेर गाते बजाते भगवानका जनम कल्याण पाट पढ़ते बंधजन सहित जिन दरसन को मंदिर अथवा जपासरे में जावे और शास्त्र को नमस्कार कर इसी प्रकार प्रहपर आवे वंध् जन का यथायोग सतकार कर विदा करें और यदि लडकीहो तो उसको अकेली माता जायकर जिन दरशण करालावे और कोई भाई

उतसाह करें तो अधिकार है औरनाम लड़की का अईतादिकी माता के नामपर रखें ॥

अथ निषध्यानाम नवीं क्रिया यहही किया गोद लेने राज तिलक करने पर करनी । जनम से पाचिवें मास बंधजनों को बलावें श्रीर पुत्र को नहलाय पवित्र वस्त्र पहनाय चौकी आदि सिंघासन पर विठावे विनय सहित यक्ति पुर्वक पुजा पंचप्रमेष्टीकी कर गंधोदिक लगावे अन्तरं कर के आसिका देव। वंधजन पियार कर चिरंजीवः कहकर द्यासिकादें झौर इच्छानमार द्रव्य हस्त में दें पिता उनको विने सतकार से विदाकरे और जाती में यथा शक्ति वस्त घर घर भेजदेवें यहही किया गोद लेने राज्य तिलक करनेकं समय करना योग्य है द्यासिका मंत्र॥

श्रों इीं दिव्य सिंघासन भागी भवः। श्रों झीं

विजे सिंघासण भागी भवः॥ श्रोंद्वीं महाराज्य सिंघासन भागी भवः।श्रोंद्वीं परमनिर्वाणसिंघा सण भागी भवः॥ विस्ञीवः॥

अथ अनःवासन दसमी किया लिख्यते।

जनम से आठवें मास यथा शक्ति बंधुजनों की जीमण की सामगरी तईयार करावें और जीमण से दोय घंटा अर्थात चारणांचघड़ी पहले सबको बलावें उत्तसाह से पंच परमेष्ठी की अष्टद्रव्य और बनहुये पित्रत्र मिष्ठान से विधि-पुर्वक पूजाकरें और पुत्रको उक्त पुर्वक बुलाय गंधोदिक लगावें तिलक करें आसिका देवें ताकामंत्र ॥

सोंहीं दिव्यामृत भागी भवः । सोंहीं विजया मृत भागीभवः ॥ सोंहीं स्रच्छामृत भागी भवः ॥ सोंहीं मतिवदानंद स्वनन्त दर्शन ज्ञानादि मृत भागी भवः ॥ सम्वतं ॥ विस्त्रीयातः ॥ तदनंतर तनक मिष्ठान बालक के मुखरें देवे और उसकी माता के पास भेज देवे और बंधुजनीको जीमण कराय सतकार पुर्वक विदाकरें विद्यादान जीवदयामें यथाशक्ति इच्छानुसारहरू देवे और साध मार्गी जती समबंगी पुजेरी भाई जीमण से पहले साधु महाराज अथवा जती जाको अहार देवे और वालकका मत्था उनके चणों से लगावे।।

अय व्यष्टनाम ग्यारवीं क्रिया ।

जनमसं बारहवें मांस जनम तिथिके दिन हरप उतसाह सहित बंध जनों को बुलाय पुत्र को नहलाय धुलाय पित्र वस्त्र पहनाय गोद में वैद्यय पंचप्रमेश्री की पुजा करे और गंधोदक लजाट वा आलों पर स्पर्श करे तिलक लगावै आसिका देवे ताका मंत्र ॥

श्रों हीं उपनयन जनम वर्ष बर्धनम् भागीभवः

(१२) श्रोहीं वैवाह निष्टवर्ष वर्द्धनं भागी भवः॥ श्रोहीं मुनेन्द्रवर्ष वर्द्धनं भागी भवः । छोंहीं सुरेन्द्र वर्ष वर्द्धनम् भागी भनः । चोंहीं मंद्राभिषेक वर्ष वर्द्धनं भागी भवः ॥ त्रों हीं महाराज्य वर्षवर्द्धनम् भागीभवः ॥ श्रों हीं परम राज्य वर्ष वर्द्धनं भागी भवः। ओंहीं अर्हतपद वर्ष वर्द्ध नं भागी भवः। अहिं निर्वाणपद वर्ष वर्छ नं भागीभवः।

तदनंतर पुत्रको उसकी माता पाम पढाय हरप से जाती जमावै और आदर सतकार से विदा करे जीवदया विद्याद्यादिमें दान देवे। (नोट) जिनपुजा दर्शन साधु सेवा विद्यादान धवश्य करना यांग्य है और शक्ति अनुसार जियादा करने का अधिकार है॥ श्रय केसवाय अधान सिरमुण्डन बारहवीं किया लिख्बते

दूजा वरपमभार किमी शभ तिथि को बंधुनमों को ब्लाय युक्तिप्वंक विधिसे पृजा

कर तिलक करे श्रासिका देनेका मन्त्र॥ श्रोंझीं उपनयन मुण्डनभागी भवः ॥ श्रोंझीं निक्रत्थ मुण्डन भागी भवः ॥ श्रोंझीं निक्रांति मुण्डन भागी भवः ॥ श्रोंझीं प्रमिनस्तारक केसभागी भवः । श्रोंझीं श्रुरेन्द्रपद केस मागी भवः श्रोंझीं प्रम गज्यपदकेस भागी भवः ॥ श्रोंझीं श्राहत पदकेस भागी भवः ॥ श्राहतीं विरंजीवः

तदनन्तर प्रजाकी सामग्री आदि उठोप देनी और गंघोदिक मस्तकपर लगावे और बालकका सिरम्ग्डन कराय न्हलाय प्रवित्र उज्जल वस्त्र पहनावे और जिए दर्शनको मन्दरमें अथवागर दरशन को थानक अर्थात् ऊपासर मंगलाष्टांक गाते बादित्रादि बजावें जावें और इसी प्रकार ग्रह आय प्रथम साधु महाराज अथवा जैन जतीको सहार दान देते श्रीर दिगम्बरी श्रावक पूजा की सामग्री में तनक मिष्टान रख विधिन्नरी करें श्रीर उत्साह से जीमन करायकेविने सत्कारसे बंधु जनोंको विदा करें चोटी रखावे श्रीर स्नान कर वस्त्र पहने।

अथलिए इंख्यातेर हवीं किया पत्रकी विद्याध्यन की लिख्यते जनम सेपांचवें वर्षश्म दिनको पुत्रको गुरुके पा । विद्याध्यनके अर्थ विशवे ताकी विधि प्रथम सबरे नहाय कर पूजा की सामग्री बनावे बालक का श्रंगार पवित्र वस्त्रादिसे करे विद्या दानको सामग्री कागज कलमादि संचय कर बंधजन के संग ज्ञान कल्याण जिन वाणी की महिमा गाते बजाते पाठशाला में जाये तहां प्रथम वालकको संगत्ते इस प्रकार जिनवानी प्रजा कर विद्यार्थियोंको मिष्ठान पुस्तकादि देक्ने गुरुकी भेंट पूजा करे वालक को पास

विठावे गरु पढ़ाना प्रारम्भ करे जाती में यथा शक्ति मिष्ठान घर घर भेजे

अथश्री सरस्वती पूजा पारम्भः

दोहा----जनम जरामृतु च्यकरे, हरे कुनय जड़ रीत । भवमागर सां लेतिरे, पूजे जिनवच पीत ॥१॥

श्रों ही श्रीजिन मुखोद्भव सरस्वती वाग वादिनि यत्र यवतर यवतर मंत्रींपट अत्र तिष्ठ तिष्ठ टः टः इवत्र मम सन्निहिता भव भव वपर अवाहननं । अत्ततं ॥ त्रिभंगी छन्द ॥ चागदिध गंगा, विमल तरंगा, सलिल अभंगा सुलसंगा ॥ भरि कंचन भारी, धारनिकारी, तृषा निवारी हितचंगा ॥ तीर्थंकर की, धनि गणघर ने सुनि श्रंगरचे चनि ज्ञानमई सो जिनवर वाणी शिव युखदोनी त्रिभवनमानी पूज भई ॥ यों हीं श्रीजिन मुखोद्भव सरस्वती देव्ये ।।जलं। निर्वपामिऽति स्वाहा ॥

करपुर मंगाया, चन्दन आया, केशर लाया रङ्गमरी ॥ शारद पद बंदों मन अभि-नन्दों पाप निकन्दों दाहहरी॥र्तार्थंकर०॥ओं हीं श्रीजिन मुखोद्गव सरस्वती देव्ये ॥ चंदनम् । सुख दास कमोदं. धारप्रमोदं, अतिअनुमोदं, चंदममं । बहुभक्ति बढ़ाई कीरिनगाई, होहुमहाई, मानममं॥ तार्थं०॥ आंहीं श्रीजिनमुखोद्गव सर-स्वती देव्य॥ अच्चतं ॥ ३॥

बहु फ्त सुवासं, विमल प्रकाशं, द्यानंद रासं लायघरे। मम काम मिटायों. शीलबदायों, सुख उपजायों, दोप हरे।। तीर्थंकर०॥ द्यों हीं श्री० पुष्पं निः॥

पकवान बनाया. बहुवृतलायाः सबविधि भाया, मिष्टमहा ॥ वृज्ं थृतिगाऊं, प्रीति बढाऊं चुघा नशाऊं, हषं लहा ॥ तीर्थं० ॥ छो हीं श्री० नैवेद्यं ॥ करदीपक ज्योतं, तमच्चय होतं, ज्योति उद्योतं, तुमहिं चढ़े॥ तुम हा प्रकाशक, भरम विनाशक, हम घटभाशक, ज्ञानेबढ़े॥ तीथ॥ श्रोहां श्री०॥दापं॥६॥

शुभगंघदशोंकर, पावकमें धर,घूप मनोहर, खेवत हैं। सबपाप जलावे, पुग्य कमावे, दास कहावे, सेवतहें॥ तीर्थं०॥ खोंहीं श्री॥ घूपं॥ आ

वादाम छुहारे, लोंग सुपारी, श्रीफलभारी, लावनहें । मन बांछित दाता, मेट असाता, तुम मनमाता,ध्यावनहें ॥ तीर्थं०॥ ओंहीं०फलं ॥=॥

नयनन् सुलकारी, मृदुग्नघारी,उज्ज्वल भागी, मौलघर । सुभगंघ सम्हारा,वसन निहारा, तुमतरघारा, ज्ञानकरे । तीर्थ ॥ श्रोंह्रा ॥वसं ६॥

जल चंदन अच्चत, पुष्पचरोंचत, दीप घुप श्राति, फल लावे ॥ पुजाको ठानत, जोतुम जानत, सोनर द्यानत, सुख पावे ॥ तीय० ॥ व ओंद्री श्री० ॥ अघं ॥ १०॥ दोहा--द्रादशांग बाणी विमल, श्रोंकार ध्वनि सार। ज्ञान करे जड़ता हरे नमों भक्ति उरघारण बीर हिमाचलसे निकरी गुरु गौतम के मुख कुणड़ दरी है। मोह महा मदभेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है।

अथ जिनवाणीकी जयमाला ।

पहला ञ्राचारांग वलानो । पद ऋष्टा दशसहस प्रमानो।। दूजा सुत्र कृतं अभिलाषं। पद बत्तीस सहस गरु भाषं ।। तीजा टाना द्यंग मुजानं । सहस वयालिस पद सरधानं ॥ चोथो समवायांग निहारं । चौमटसहस लाख इक घारं।। पंचम व्याख्या प्रगपति द्रशां। दोयलाख अडाईस सहसं । छडा ज्ञातृकथा विस्तारं ॥ पांचलाख छप्पन हज्जारं । सप्तम उपासका व्यययेनंगं । सत्तर सहम ज्ञारह लख भंगं ।। चष्टम द्यंत कृतम द्स ईसम । सहस

अग्राइस लाख तेईसम । नवम अनुत्तर अंग सुविशालं ॥ लाख वानवे सहस चवालम । दशम प्रश्न व्याकरण विचारं ॥ लाख तिरानवे सालह हजारं। ग्यारम सूत्र विषाक सुभाषं॥ एक कोड़ चौरासी लाखं। चार कोड़ अरु पन्द्रह लाग्वं ॥ दो हज़ार सब पद गुरु शाखं। ढादरा दृष्टि बादपन भेदं॥ इकसौ आठ कोडिपन बेदं। अडसठलाख सहस छपन है। सहित पंचपद मिथ्या हन है ॥ इकसौ बारह कांडि बलानो । लाख तिरासी ऊपर जानो ॥ थठावन सहस पंच अधिकाने । द्वादश अंग सर्व पद माने ॥ इकावन कोडि आउही लाखं। सहस चौरासी छहसी भाषं ॥ साढे इकीस श्लोक बताये। एक एक पदके ये गाये। दोहा--जाबानी के ज्ञान में, सुफोलोक झलोक। ''द्यानत" जगजयवन्तहो,सदांदेतहोंधोक

मंत्र-श्रोंह्रंश्रीजिनमुखोद्भवसरस्वत्ये देव्ये पूर्णाघ निर्वपामीतिस्वाद्या ।

कैसे कर केतगी कनेर एकही जाय गाय दूध आक दूध अंतर घनरोहे। पीरी होत रीरी पैने रीस करे कंचन की कहां कागवाणी कहां कोयल की देर हैं॥ कहां भाग भारो कहां आगिया विचारों कहां पुनों को उआरों कहां मावस अंधेरों है। पच छोड़ पार्स्वा निहार नेक नीके करजैन बैन और बैन ऐतोहीतों फेरहैं।। इति

श्रथ श्राप्तिका मंत्र ।

श्रोद्वीं शब्द पारगामी भागी भवः। श्रोद्वीं श्रथंपारगामी भाभी भवः॥ श्रोद्वीं शब्दार्थ संबंध भागी भवः। श्रोद्वीं श्रुतपारगामी भागी भवः॥ श्रोद्वीं अवध ज्ञान भागी भवः॥ श्रोद्वीं केवत ज्ञान भागी भवः॥ श्रोद्वीं देवी ध्वनि भागो भवः॥ श्रद्धां॥ मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमौगणी मंगलं पत्र प्रमेष्ठी जैनधर्मोस्तु मंगलं ॥

लड़के से गुरू को धोक दिलावे मिठाईदें फिर गुरु पढ़ाना शुरू करे प्रथम हाथमें (श्रों) लिखावें पढ़ाई जारी रहें पिता बंधुजन सहित विदाहों देन लेन व्यवहार क्ल श्रनुसार यथा शक्ति करें।

अथ यहांपनीत अर्थात् जनक लेनेकी विशिष् जनम से आटने वर्षशुभ दिन तीर्थंकर के दिचाकी तिथिको जनक धारण करे अर्थात् बंधु जनोंको बलाय पंचपरमेष्ठी की पूजा करे और दस अधिकार चार लिंग बारह बृत यथा शक्ति पालने की प्रतिज्ञा करके साततार की तीनगुनी जनेऊ धारण करे पंच मिथ्यात का स्थाग करे और पश्च इष्ट को नमश्कार कर पूजा

(२२) विसरजन करे किसी बंधुजनके पिताके परवार में एकबार उसरोज़ मोजन करे ॥ अब अधि-कारादि को विस्तार पुर्वक लिखते हैं सो सुनिये श्रीरमर्वज्ञके वचन जानकर श्रद्धा कीजे श्रथ सर्व नियम विधि विस्तार सहित पारम्भः। जने ऊके सात तार सप्त तत्व ( जीवाजीव ञ्चाश्रव बंध सम्बर निरजरा मोत्तासतत्वं) चर्थात जीव पुद्गल आश्रव बन्ध सम्बर निरजग मोच्) की ऋौरतीन गए (सम्यग्दरशन,ज्ञान,चारित्रा णि मोच मार्गः) अर्थात सम्यगदरशन सम्यग ज्ञान सम्यग चारित्र तीन मोच्न का मार्ग हैं रत्नत्रय की निशानी हैं ॥ अन्य घरका भोजन मान भंग के वास्ते जिसने बाहुबलाजी को केवल ज्ञानकी प्राप्तीमें रोका ख्रौर वृत पंचडंन्द्रिन को वशकरने अर्थ जिससे बाग्ह दत पालसके एकांत ।मिथ्यात-जिस वस्तुमें अनेक गुगा

श्रीगुगाहों उसके एकगुणको महणकर पृजनीक मानना श्रयवा उसके एक श्रीगुण को महगा करना।

विपरीत मिथ्यात-विपेई मानी कोधी अवृती हिंसा अहितोपदेशी का देव गुरु हित अर्थात् मोचदाता धर्म मानना ।

संशय निध्यात--रत्नत्रय मेंसे एक या दो को मोत्तदायक जानना जैस ऋहं ब्रह्मा १ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति २ श्रीरङ्ग्यादि॥

विनय भिष्यात-जो रागी देषी विनय के योज्ञ नहीं उसकी विनय सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी की समान कम्नी।

अज्ञान मिथ्यात—मोत्तके स्वरूप की परीचा नहीं करना दयामई व हिंसक धर्म की जांच नहीं करना अक्रग्ताको करता हिंसामें धर्म बंध वा अभावको मोच इत्यादि श्रद्धान करना अज्ञाता है। सिरोलिंग-सरपर चोठी रखना गांठ लगाना नित्त स्वाध्याय करना वा पढ़ना विचारना उपदेश करना शंका दूर करना ।

ऊरोलिंग-साततारकी तीन धर्मा जनेक धारमा करना ।

कटिलिंग-कमर में तीनगुणाका वन्ध वांधना।

उरु निंग-उड़जल घोती कुरता हुपट्टा बांधना सर खुला रखना उड़जलता उत्तम कुल चत्री वैश्य जैनकुलका चिन्ह है जिसमें तीर्थंकर उत्पन्न होंगे भिच्चक वा शुद्र घर नहीं मगट होंगे ।

अध दश प्रकार के अधिकार ।

१ ब्रह्मचर्य अधिकार—सोला वर्षतक धार्मिक वा लोकिक विद्या पढ़ना धार्मिक विद्या में उपासिक दिस सातवां अङ्ग तत्वार्थ सूत्र जी सामायक पोसा पड़ कौना लौकिक में राज्य भाषा गणित इत्यादि ॥

२ कुताविधि--पंचम श्रेणीका श्रावक होने की यथा शक्ति चिन्ता कर करेणी ताका लच्चण तीन गुणवत चार शिचावत पांच अणु-बत अतिचार सहित पालना और सप्त विषय और पांच मिथ्यात अभच वस्तु रात्री भोजन बे छना पानी इत्यादि का त्याग सर्वथा करना

३ वर्णोत्तम-जैनका उद्योत करना कराना करते का सराहना।

े पात्रत-दान देना सुपात्र केवली मनीराज उपाध्याय आचार्य पात्र साधु छुद्धक ऐलक बैरागी श्रावक सप्त विषय त्यागी सर्व श्रहस्त जैनजाति की यथा शक्ति सेवा चाकरी तन मन धन से करनी और अपात्र मिध्याती वि-पई मामी कामी लोभी पाखरही कोघी इत्यादि

( = ) कोकिंचितमात्र भी न देना कारण यह कि द्रव्य का सुभाव जल विद्या शक्ति हथिहार पश की समान है यह योग्य पात्र में पहुंच कर उत्तम फल और अयोग्य पात्रमें अनिष्ट फल देते हैं ताते खोटे बंध नहीं बाधना जो खोटी प्रालब्ध का दाता है॥

४ सृष्टि अधिकारिता--रत्नत्रय केउन्तीस अंग पचीम अतिचार सहित धारण करना।

६ विवाह रिश्ता-पुराण शास्त्रों का पाठी होय प्रायश्विचादि से औरन को शुद्धकर श्रत पार गामी बने ॥

७ ञ्रवध्यत्व--उतम्रष्ट ञ्राचार के कारण काहृ त हनवे योग्य न होय॥

< अद्राहता--विस्ती होनके कारण किसी प्रकार का दगड योग्य न होय ॥

६ मानित्व--गणनकर राजा प्रजा में पुज्य नीक मान्यवर प्रतसद्ध हो।

प्रजासंवन्धान्तर-जैन धमं का उपदेशवा उद्योत सर्व प्रकार करें ॥

अथगण गृहण पन्द्रहवीं किया।

जनेज लेने के दूसरे दिन स्नान कर पूजा दरशन स्वाध्याय कर घर आयकर कुगुरु कुदेव कुधर्म की स्थापना तदाकार अतदाकार तसवीरादि शास्त्रादि को उठाय गहरे पांच हाथ तक जल में छोड़ आवे और सिंगार न करना मूमि शयन की प्रतिज्ञा कर भोजन करे ॥

श्रीर बेला तेला श्रादि के पाणो दिन एही कृया करना योग्य है॥

अथ विरत बरण सालवीं क्रिया।

सोलवां वरष पूरण होय तो जिन पूजा हरष उद्याह से करमक्ता होय तो जिन दिचा यादरैनहीं गृहस्थ धर्म उपासिकाध्ययन तत्वार्थ सूत्र खादि शास्त्रोक्त पालै कुमङ्गत से सदो वचता रहे धम संबन करे।।

## ॥ त्रय जैनविवाह पद्धति॥

वेदी के धर्म चक्र की पूजा का मंत्र दोहा-आदि अन्त जिस धर्भ से सुखी होत हैं जीव। तार्ते मन वच कायकर, सेवो भव्य सदीव।। जा चाह निज हतका, सुनिये चातुर जीव । मिथ्या मतको त्यागकै, जिन बानी रस पीव । धर्म कम्त संसार सुख, धर्म करत निर्वाग ॥ कूँटै नर्क त्रयंचगति, किय धर्म श्ररु ध्यान ॥ धर्मचक पूजाकरे, कर्म चक्रका नाश । अजर अमर पद मोत्त्राति देवे सुख की राश ॥ अरे ही चक्रायर्थ निर्वपामी ।

अथ तिलक करने कपडा पहनने, हरेगा बांधने आदि इरेक शंभ कार्य में पहनेका मंत्र॥

मंगजं भगवान बीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं पंचपरमेर्प्टा जेन धर्मोस्तु मंगलं । विधि-तर कन्याको बुलावो पूरव मुख विठावो कन्या वरकी दहिनी तरफ विठावो पल्ले में अच्चत रख अन्य वैधन करके पूजा पारम्भकरो ॥

श्रथ मंगला चरण लिख्यते ॥

दोहा--दोष रहित सर्वज्ञ प्रभु, हित मित कर उपदेश । किये भव्य शिवपुर तने, नायक नमूं जिनेश ॥ ऋरहन मुख कजतें प्रगट, भई सर-स्वति मात । नमूं तासके विमल पद, करन कुमतिको पात ॥ विगत बासना ध्यान रति ज्ञान युक्त तपयार । विमताभरणरु सभ्यगुरु नमीं विदित हितकार ॥ सम्यग्दर्श ज्ञानयुत, जिनीजन धर्भज्ञ । तिनके याग्य विवाह विधि लिखं कथित सँवत्र ॥

> श्रथ यंत्रस्यापना को मूल्यगन्त्र । श्रों जे जे जे संगोऽस्तु नमोऽस्तु नमाऽस्तु

श्रों हीं एमोश्ररहंताएं एमोसिद्धाएं एमा श्रायरियाएं एमोऊवज्कायाएं एमो लोय सब्ब साहूएं ॥ श्रों हीं श्रनादि मुल मन्त्राय ठः उः स्थापनं ॥

## श्रथ मङ्गलाप्टक ।

दोहा--पंचइष्ट बाचक नमों, महा मन्त्र नवकार। हाथ जोड़ बंदन करूं, चौबीसों अवतार ॥ चौथे प्रव सारये मंगलीक नवकार । वरण्ं मंगल इष्ट अव, हरण अमंगल भार [बीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नमो प्रथम ग्रहत । अष्टादश दूषणरहित, अष्टकम जैवंत ॥ चौसठ सुरपति सेच्यजै, चौतिस अतिशय साथ। हाथ जोड वन्द्रन करूं चौबीमों जिन नाथ॥ ज्ञान-प्रबद्ध प्रवोधकरः देतरिद्ध नवनिद्ध । वन्द्ं मन बच काय कर, श्री जिन सिद्ध प्रसिद्ध । श्रीर अप्ट गणही बहुर, जिन लहे पन्दरह भेद ।

तज दीने तिनको नमों, श्रष्टकर्म की खद।। त्रिकालग्य त्रय ताप हर, तीज जे आचार्य। कारण त्यागणको नमीं छत्तिस गणके घार्य। उपाध्याय जपतप किया चौथे रहित उपाधि ॥ सावधानतिनको नमों,सकल असाधिहिंसाधि। वाग्ह जे मब शास्त्र के, ग्यारह झंग उपंग ॥ द्वादश अंग उमंग वर, पहें पढावें संग ॥ नम-सकार जासीं कहें, पुन पश्चम नवकार । जिन कल्पी कल्पीधवर, सकल साधु सुखसार॥ जेते ढाई द्वीप में, सत्ताइस गुणवान । अये तिनै बन्दन करूं चारित लें सुज्ञान। ऐही जिन शास्त्रनकहें. परमेष्ठी नवकार ॥ होत जाप ताको किये, सकल पापसंघार।[चाललावनी]यहींपञ्चपरमेष्ठीजगमें ११रीसर्व सुनः हितकार। ऐही मंगल दाय जगतहें ऐही पँचमगत करतार॥इनके पदको भव भवशरणो मांगो उरकी टेक निवार। अईन सिद्ध अवाज उपाध्यां,साध् सकल आगम अनुसार ॥

## श्रथ पञ्चपरमेष्ठी पृजा प्रारंभः

जनमत दश दश केवल उपजे चोदह देव करें थित लाय। अनंत चतुष्टे प्रात्तिहार्य वसु सब मिल गुण बियालीस सुशय॥इनको घरे देवसो हमको भव भव शरण हो उसुखदाय। सुरनर हर अईत पद पूजत अपनो आतम सुफल कराय ॥ आंडीं श्री अईन्त प्रमेष्ठीन अर्घं निर्ब पामी ॥

समंतणाण दंशण बीरिज गण सीमत गुण अवगाहन जान। अगुरु लघू सपतम गुण जानो अष्टम अव्वाबाद बखान ॥ येगुण आठ घरे चित मुरित चेतन अंक सदा सुखदान । ऐसे सिद्ध लोक मिरराजें तिन पद टेक नमों उर आन ऑहीं श्री सिद्ध प्रमेष्टीन अर्घ निर्वेषामी ॥ दशलचण शुभ धर्म तने हैं डादश भेद कहें तपसार । पट आवश शुभ गृत तीन लख पांच भद जानो आचार ॥ यह शुभ छत्तीसों गुण धारें आचारज सब जिय हितकार। तिनके पद मन बचन काय सुध पूजो भव उर टेक निवार॥ ऑड्रों श्री आचार्य परमेष्ठीन अध॥

एकादश अंग ज्ञान घरें शुघ तिनकी रहस सकल पहचान । चौदह पूरव लही रिद्ध तिन करुणा कर उपदेश बलान ॥ आप पढें शिष्यन को पढावें समता भाव रागपद भान। ऐसे गण को घरें उपाध्या तिनपद टेक भजो शिवजान ॥ अंद्रिंश्री उपाध्याय प्रमेष्ठीन अघः॥ पंच महाबत सुमति पांच गिन इन्द्री पांच करें वशिधीर । षट्यावश्य करें नितही मुन ताकर पाप हरें वस्वीर॥ भमशयन आदिक गुण सात जो श्रोर मिलावें इनके तीर । श्रष्टाविंशति होय सकल मिल इनधन साध घरें शिव शीर।। अर्दिशि साध प्रमेष्टीन भ्यो ॥ अर्घं ॥

( इंड ) नोट-पूजा समाप्त होने पर नीचे लिखे अनुसार पढते रहो और सब जन जो उस समय उपस्थित हों पुष्प थाल पर बरसाते रहो ॥

अथ मंगलाष्ट्रीक लिख्यते 🗷

सब मनुज नाग सुरेन्द्रजाके उपर अत्रत्रियः घरें कल्याण पंचकमोद माला पाप भवतम कोहरें । दर्शन अनंत अनन्त ज्ञान अनन्त सुख बीरज घरें। जैवन्त ते झईंत शिवतिय कंथ मो उर संचरे ॥ वरध्यान रुप कमान बान सो तान तुरत जलादिये॥ पुत मान जनम जरा मरण में फेर त्रियपुरनहीं भये ॥ अवचल शिवालें वाम पायो सुगुणते न चलें कदा। ते सिद्ध प्रभ अविरुद्ध मेरे शुद्ध ज्ञान करो सदा ॥ जेपंच विघ श्राचार निर्भल पंच श्रग्न सु साघतें । वर द्धादरागि समुद्र अवगाहत सकल अम बांघते। ्धनसूर संत महन्त विधगण हरण को अति

दच्च हैं॥ मिथ्यात्व तिमर विनाशका ज्ञायक सकल विपन्न हैं।। जे भीम भव कारन का श्रटवी पापपञ्चान्न जहां। तिच्चण सकल जन दुःख कारण नाश के नख गण महा ॥ तहँ भ्रमत भुले जीव को शिव मन बतावें सर्बदा। तिन उपाध्यायमुनेन्द्रके चर्णाग्बिन्दनमोंसदा॥ विन संग दे विधि ऊरग तप ते अंगमें अति चीए हैं। नहिं हीन ज्ञानानन्द ध्यावत धर्म शुकल प्रवीण हैं।। श्रति तपो कमला कलित भा सुर सिद्ध पद साधन करें। जेसाध जैवन्तो सदां ते जगत के पातक हरें ॥ यह परम पंच मंगल जगोत्तम परम शरण जगत त्रये । येही परमहित ऋहित हर इनते ही मन बांखित थये ॥ ये करहु मंगल सुवर कन्या मात पित हित सबदा। परि अपर जन तुम हम सबन के नन्द ब्रद्ध रहा सदा ॥

ानाट) ।कसा ।मट्टा क वरतन म अगना रखकर नीचे लिखे मंत्र पढ़ कर घूप लड़के से अग्नि में चढ़वाते रहो ॥ प्रदे प्रथम कत्या वन कर

अथ श्री चौबीस जिन राजको षुष हवन । दे हा-पावक दहें सुगंध को, धुप कहावें से।य । खेऊं धुप जिनेशको, अष्ट कर्म चय होय ॥ विधिलारलागञ्चनादिजीयको विपतनानादेत हैं इनको मिटावन सुःख, कारण रच्या उद्यम हेतहें॥ खेऊं ज्यानमें ज्यार चंदन धुप दशदिश में भरा। त्रपभादि वीर जिनेन्द्रपुजों टार भन्नभरमण्मेरा॥ ज्योदीं श्राचतुर्विशत जिनाये धृषं स्वाहा॥ चौषाई चयंन पाठ॥

राज विषे जुगलनसुंख दिया। राज त्याग भिव शिवपद लिया॥ स्वयंवाध स्वंभु भगवान । बन्दों आदि नाथ गुण खान ॥ आदीं श्री आदिनाथ जी जिनाये धृषंस्थाहा॥

## कन्यादानकावि .न

पिताक्रक्तन्या केस्यस्पीला करके रहना थ्रं अहा को नरके रहने हाथ में पक्षारे पंडित से एंडे × अधै जमबुद्वीये जरत झत्रे अमु इसे जिला, भातिक्ति अमुक नाम, पिता शोल निजकन्या अपुः नामास्कि। ग्रुनियुबारा िकी ली-अमुकनामा को पंचप्रप्रेषी वापंचिता दरीकी सार्द्धी स्धर्मार्ष संकल्पकरताईः जल- तिसककरा - प्रतः मंगलं भगनाननिए मंग्रं गातभी गणी × मेंगलं पंच्य अपेकी कैर प्रमीस्त मंगलं "

(हथलेवाकी जर्गानही) स्वयंत्रुपारपडें



इन्द्रचीर सागर जललाय। मेरुन्हलाये गाय बजाय ॥ मदन विनाशिक सुख करतार बन्दों अजितनाथ पद सार ॥

श्रों हीं श्री श्रजितनाथ जी जि॰ घृपं स्वाहा। शुक्रजिष्यान किर कर्मविनाश। घात श्रघाति सकल दुल राश ॥ लह्यो मोत्तपद सुल श्रवि-कार। वन्दों संभव भव दुल टार॥ श्रों हीं श्री संभव नाथजी जि॰ घृ॰सु॰॥

माता पच्छिम रयन मभार । मुपने सोलह। देखे सार । भूप पूज फल सुन हरपाय । बन्दों श्रमिनंदन मन लाय ॥ श्रोईां श्री श्रमिनन्दनजी जिन घुपं स्वाहा ।

सब कुबाद बादी सिरदार। जीते श्याद बाद ध्वनि धार॥ जैन धम उद्योतक श्याम । सुमति देव पद करूं प्रणाम ॥ भ्रोंडीं श्री सुमति नाथजी जिन धुपं स्वाहा। श्रन्तर बाहिर परिश्रहटारि । जिन दीचा बत को प्रभु धारि ॥ सर्व जीव हित मार्ग दिखाय । नमों श्रनन्त बचन मन काय ॥

श्रों हीं श्रीश्रनंतनाथजी जि॰ धू॰ म्वाहा। सात तत्व पंचासत काय। श्रार्थ नवों क्रहद्रव बहु भाय। लोक श्रलोक सकल पर-काश। वंदों धर्मनाथ श्राविनाश।। श्रोंहीं श्री धर्मनाथजी जिन ध्॰ स्वाहा॥

पञ्चम चक्र बरित निध भाग। कामदेव द्वादश ममनाग ॥शांति करेन सालम जिन राय। शान्ति नाथ बन्दू हरपाय॥ स्रोंबद्वींश्रीशांतनाथजी जिन घ०स्वाहा॥

बहु थत करें हरपनहिं होय। निन्दे दोप गहें नहिं कोय। शीलवान परब्रह्म स्वरूप। दू कुन्थु नाथ शिव भूप॥ न्योंद्वीं श्री कुन्थ नाथजी जिन धु॰ स्वाहा। द्वादश गण पुजें सुखदाय। स्तृत बन्द्ना करें अधिकाय ॥ जाकी निज श्रति कवहुं न होय । बन्दु अर जिनवर पद साय ॥ श्रोदीं श्री अरहनाथजी जिन घु ० स्वाहा।

परभव रतन त्रिय अनुगग । इस भवव्याह समय वैराग॥ बाल ब्रह्म पुरण ब्रत धार। वन्दू मल्य नाथ जिन सार॥ अोदीं श्री मल्लनाधजी जिन धृ० स्वाहा॥

विनउपदेश स्वयं बैगग। थित लॉकांत करें पग लाग॥ नमः सिद्ध कह सब वत लेहिं। वन्दू मुनि सुवत वत देहिं॥

थों झीं श्रीमुनिसंबतनाथजी जिन ध० स्वाहा।।

श्रावक विद्यावन्त निहार। भगति भाव से दीना श्रहार॥ वरषे स्तन रासि ततकाल। वंदों निम प्रभ् दीन दयाल॥ श्रोंद्रीं श्री निम नाथ जी जिनधृ॰ स्वाहा। दरवाजेपर लाकर प्रदत्तण दिलाना बेशरमी समभते हैं तो वह सातों फरे भीतर बेदी केही करा देते हैं इस तरह कि दृष्ट फरे तस्तो बहु आगे रहती है मानों बरकी प्रदत्तणा जो बध् दरवाजे पर करती थी सो करी और बाकी राष्ट्र प्रदत्तणमें बहुमी छे औरबन् आगेकर देते हैं। परन्तु असलमें तीन प्रदत्तणा पंच परमेष्ठी अर्थात तीनहीं फरे होनेचाहियें।

श्रीर पदच्चणा बायं हाथ से दहने हाथ की तरफ़ को होने चाहियं क्योंकि सुमेरु परवत के गिर्द जो श्रीजिनराजके अकृतृतम मन्दिर चैत्यालयहें उनकी पदच्चणास्वर्गक देवता बायं हाथसे दहनेहाथ की हो करते हैं।

अगेर तीन प्रदत्ताणा होनेकी वजह यह हैं कि मोचकी प्राप्ति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र इन तीनों के साधनसे होती हैं

इसीकारण तीन पदच्चणा कायमकी है। अब फेरे हो चुकनेपर दोनों को अपनी अपनी जगह विठादो श्रीर परिहत जन वर और वध् के सातर बचन एकके दसरे की ओर से पढ़कर सुनादो और उको समभादो कि तुम को ऐसा करना चाहिये फिरदला को दलन के दहनी तरफ विटा दीजिये और झारती फिर माखोचार फिर शांति पाठ पढ़कर दुला दुलन का गाठ जोड़ा खोल दीजिये और तिलक मंत्रपढ़ कर के मंडपसे उठाकर घरमें भेज दीजिये कि जहां पवित्र स्थानपर श्री पञ्च परमेष्ठी का स्थान वनाकर रखी है जसको सब स्त्री थापा कक्ष्ते हैं।

असलमें स्थापनासे मतलब यह है।क जितने शभकार्य होते हैं वह सब इसी स्थान पर बैठकर किए जाते हैं।

प्रभु इस जग समरथ ना कोय। जासे तुम यश वरनन होय ॥ चार ज्ञानधारी मुानी थके । हमसे मन्द कहा करसके ॥ जे तीर्यंकर , त्रिभुवन धनी । जे चंद्रोपम चूड़ामणी ॥ ज परम धरम दातार । कर्म कुलाचल बूरगाहार।; जै शिव कामिन कन्त महन्त । श्रतुल अनंत चतुष्टयवन्त ॥ जै जग श्रासभरगा बडभाग । तप लचमी के सुभग सुहाग ॥ जै जै धर्म धुजा धर धीर । स्वर्ग मोत्तदाता बरवीर ॥ ज नैतर त्रिय रतन करंड । जै जिन तारगा तरण तरंड ॥ जै जै समोशरगा श्रंगार। जे संशय वन दहन तुषार ॥ जै जै निर्विकार निर्दोष। जै अनन्तगुगा मानिक कोषा। तुम्हरी कीर्ति बेलि बहु बढ़ी। यतन विना जग मंडप चढ़ी॥ अरेर कुदेव सुयश निज चहैं। प्रभु श्रवन घल

ही यश लहें। जगत जीव घूमें बिन ज्ञान। कीना मोह महामद पान ॥ तुमसेवा मद नाशक जड़ी। यह मुनि जन मिल निश्चय करी ॥। जनम लता भिथ्या मत मृल । जामन मरगा लगें तहां फूल ॥ सो क्व वहूं विन भक्ति कुटार करें नहीं दुख फल दातार ॥ कल्पतरावर चित्रा बेल । काम पौर वानव निधि मेल त्रिन्तामणि पारम पाषाण । पुगय पदारथ ऋौर महान ॥ ये सबयेक जनम संयोग । किंचित सुख दातार नियोग ॥ त्रिभवन नाथ तुम्हारो सेव जनम जनम सुखदायक देव ॥ तुम जग बांधव। तुम जग तात। अशरगा शरगा विरद विख्यात। तुम विन तीनकाल ति हुंलीय ॥ नाहीं शरख जीवको कोय ॥ तातें अब करुगानिधि नाथ। तुम सनमुख हम जोड़ें हाथ ॥ जबलों निकट होय निर्वाण । जग निवास कूटै दुख दान ।

तबलों तुम चरगाम्बुज बास । हम उम्होउ यही अरदास ॥ श्रीर न कछु इच्छा भगवान । होय दयाल दीजे बरदान ।। दोहा गगाधर इन्द्र न करसकें तुम विनती भगवान। वर बधु प्रीत निहारके की जे आप ममान।। सवविविसमरय हो प्रभुहम विविवशहें दीन। चरगा शरगा निज जानके हमें करा स्वाधीन ॥ नीट--फेरे कराके बर बघुको प्रथमवत चिटा दीजे कन्या बरकी दहिनी तरफ हो और सप्त वचन्। एक का दुसरे के सुनावे॥

श्रथ बरके सप्त वचन।

प्रथम धर्म है स्त्री सत्तर्शाल सद्चार । दुजे चातुरता सहित, धर्का करें संभार ॥ शत्रु मित्र बन्ध् जनन, उभेपच् परवार । भाव सहित मबका करें, यथायोज्ञ सतकार ॥ पत्ती स्रज्ञा पालन करें, सद्या त्रयोग संभार। बिने पूर्व दीरग वचन, बोलै समय विचार॥ रात्रसमें ग्रह छाड्करि, जाय न काहू द्वार । मिथ्याती प्रह भुल कर कबहुं न करे बिहार। लाय नहीं त्रैयकाल में भव संकीर्ण स्थान। देन लेन विवहारसव कीजे शक्ति प्रमान ॥ तातें सुख साता सहित होय धर्म अरुध्यान। कर्म धर्म दोनों मधें अंत मिले निर्वान ॥ अय करता के सम बूचन दो० अहोपतीस्थिर मार हम, घम ध्वजा गुणवान। शीलवंत उत्तम कुली, श्वामी चतुर सुज्ञान ॥ कृपा सिंघ भरतार सम, पस्म शरण तुम पाय। चित्त कलीवहु विधि विली,वरननिक्यो न जाय चरण कमल सेवा करूं, पंच इंट की आन। सप्त बचन ममदीजीये, शीत परसपर जान।। रिव को कमज अवेक हैं, क्षबलन को रिब एक।

हमसी तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको एक ॥

तातें कम् कुसंगकर, सप्त विपन को पाल । हमको नाहीं त्यागना, श्वामी दीन दयाल ॥ कोयल चहे बसंत को, भौंरा चाहे भोर। हम तुमका ऐसे चहें, जैसे चंद चकोर॥ तातें हित मित बचन कर, गुप्तवात घरवार। हमसे लुखित न राखिये, अन्य न कहिये जाय।। चात्रिक चाहे स्वात जल, पृथ्वी जल आकाश। हम चाहें तुमरी रूपा, ज्यों आयु को स्वास ॥ ताने उद्यम कोजिये, पापरहिन द्वय काज । यथा शक्त ताते करो, मम शोभा महाराज ॥ धर्मकृत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे विना, नर त्रयंच समान ॥ तातें कबहु न रोकिये, गमन धम स्थान। मिथ्यामत से बरजिये, कर सद धर्म बसान।। इम कतार्थ तुम अवतरे, तुम सम और न कोय। इमरी साग कामना, तुमसे पुरी होय। तातें जगकी वस्तुमव, देखन विलसन योज्ञ। स्वयमेव प्रतोप तुम, हम को प्रापत होय।। मिथ्यामत के बीज से, उपजा तरु संसोर। जनम मरणपुम्पहिं खिलें ,फलभिरमणगतचार। ताते मन बच काय कर, मिध्यामत को त्याग । श्रावक बन बारह गहो, छहोपती बड़ भाग ॥ पश् पद्मी मुर नर अमुर, पुद्रलीक सब वस्तु । समयपाय निज इव्यमें, मिलें स्वमेव समस्तु ॥ ताने निज हिन झहिनको, निजहितकोपहचान। स्तन त्रियेभूषणसजो महानु सुखकी खान ॥ सप्त वचन श्रंगी करो, हरण महित गुणबंद । हम तुमको मंगल करें नाभिराय कुलचन्द ।

अब बघुको उठाय बरके बाई तर्फ़ बिटा दीजे और प्रथम शाखो चार फिर आरती पढ़कर **ब्राशीरवाद प**ढ़ पुष्प चेष दीजे ।

( ५२) अथ श्रीत्रादिनाथजी मयम तीर्थंकरका शखोचार। दो॰ आदिपुरुष आदीश जिन आदिसुबी मकतार धर्म धुरंधर परम गुर, नमो आदि अवतार॥ जै जैं जै जिन भारती जै जिन शाशन माय। शिवसागरलों दाइनी करहू सुमंगल आय।। बह्यारे हैं कालके, सुसम सुसम तहां फैल। जुगल जनम उनचासदिन पलकर चलते गैल।। भुख लगे तीजे दिवस अरहर सम अनुलाय। त्रेपल्यापम आयु अरु. धन्पदीयसी काय ॥ छप्पन पसुरी देहमें, बज् रूपम नाराच । **ऋतुष्ट सकल बसंतयत, सुख श्रनन्तदुखनाश ॥** सुलमा आगद्मग, कोडा कोडी काल । जुगलजनम चौमर दिवस.तक चाहें प्रतिपाल॥ भूल लगे दे दिवसमें दे पल्योपम आयु । बेरसमान द्यहार तिन, घन्ष डेह्सी काय ॥ अटाईस पशुरी देह में, लष्टपुष्ट दिन रेन।

सखते बीते आय सब, स्वर्ग तुल्य सख चैन॥ स्लमा दुलमा तीसरा, आरा कोड़ाकोड़ । दे सागरोपं काल का सुललीया मुख मोड़।। ज्गल जनम उन्नीसदिन, तक चाहें प्रतिपाल । काय धनपसी आय तिन, इकपल्योपम काल ॥ दुजे दिन आहार लें, आंवल एक समान। त्रथम काल सलसे व्यत्या, अंत समय दुख जान।। पल्योपम अष्टांशमें, नगर अय्थ्या जोय। गरुकुत उपजे मात तहां. प्रथम जगलया सोय॥ दुजो चच समान ये, दोनों नीतह कार । पुन तीजो जस मित्र अरु,अभिनन्दनजी चार ॥ इनदोनों के पाटलों, नीतिकही मकार 1 चारपाटलों एकही, नीत मकारहकार ॥ पुन प्रसेन जित पांचवां, अरुइहामरुदेव। नाभिराय जो सातवें, इन तीनों के भेव ॥ जम्बु द्वीप थर्स भरत भव नभ इच्चाक मंभार।

देह घनष पंचास की नीति कही घिकार ॥ तींजे अारे अन्त में सपतम नाभि नरेश। युगल जनम के अन्त में कोशलपुर परमेश ॥ ज्ञानी ध्यानी मान्यवर दया सिन्ध गणवान । नैयायक ज्ञायक सकल मति श्रत स्वधि प्रमान सत्य शील आधार प्रभ उपजे भान समान । तजि तामस शीतल भये दिये भमि पर श्रान ॥ ऐसा रवि जग में कभी सुना न देखा होन। श्री जिनेश के तात की महिमा वरने कौन ॥ मरु देवी राणी प्रकट रित रम्भा सिरदार। श्रादि जिनेश्वर श्रायकर लियो तहँ श्रवतार॥ लुख चौरासी पूर्व कम तीजे आरे अंत । रहे तर्ने अवतारे घर, प्रगटे श्रीअग्हित ॥ चौथ बदी आसाद चह, सर्वास्य सिद्ध स्वर्ग। भये उपस्थित आय कर, मरुदेवी के गर्भ ॥ सोलह सुपने मात लख, सुन फल झानंद पाय।

गर्भ दिवस सुखसे विते, श्रंग रह्या सुखछाय ॥ गभं काल बीत्यो जर्ने, सकल सवा नव मास। चैत बदी चाठें नचत, उत्तरखाद प्रकाश ॥ मरुदेवी की कुंखते, जनमें श्रीयरिहँत। प्रथम तीर्थंकर ऋषभजिन, जुगल जनमकेञ्चंत॥ ब्रणनदिसाकुमारि अरु, मौंसठ इन्द्रने आय। कियो महोतसव प्रथमवत. घन बरपा वरपाय 🛭 स्वामी स्वयंभु परम गुरु, स्वयं बुद्ध भगवान । इन्द्र चन्द्र पुजत चरण आदि पुरुष परमान ॥ तीनलोक तारन तरन, नाम वृद्ध विख्यात। ग्ण अनन्त आधारप्रभ्, जगनायक जगतात॥ तीनज्ञान घारिकसघिर, मतिश्रत अवधिविचार। सहस अबेत्र चिन्हें तन, चौतिस अतिशयसार॥ मिथ्या मतको केशरी, ज्ञायक सकल विपच्च । अनचितलस शिचा उचित.देनेको अति दच्न ॥ ऋष्ट बरषके जब भये, बिन उपदेश जिनेश।

घरे अन बत भार तन, कोघ मान नहिंलेश म श्रीजिनके अवतारसे, कछक दिना उपरांत । महिमा कल्प सुबृद्धका, होयगई सब शांत ॥ प्रजा भस्त मरने लगी, भेद न जानत कोय। असन किया जाने नहीं. भ्खद्र किम होय ॥ कैसे बोबें अन्नको केसे पीसे पीष्ट। हल मुसल क्या चीज है, का धिरत मिष्ट वशिष्ट ॥ नहिं जाने तंदुलमरम, नहिं गोधुस विचार। मोंठ युंग अठ चनाको, जोनत नहीं लगार ॥ जब लागे भुखे मरण, तृप से करी पुकार । माभि रायने ऋषिभ, दिग भेज दिये कर प्यार ॥ तव ब्यादीश्वर कुंवर ने, धीरज दई विशेष। उर लगायक (प्रातसे, भाषे भेद जिनेश ॥ अहो आततर कल्प की, महिमां भई जो नष्ट। भोग भूम के सुःख अब, याद करे। मत श्रेष्ट ॥ श्रागे श्रव याते अधिक, श्रामी काल कु काल।

जगमें कछ थिर है नहीं बिनश जाय ततकाल॥ बहो काल की गति स्रिधक, कही सकलसमभाय असि मसिकिषिषट कर्मसब,तिनकोदियेबताय।। धाम रचन पाणी ब्रहण, उदर भरण के काम । वैश्य शद्र चर्चा किये, तीन बरण घरनाम 🕦 इस्त किया विद्या सकल, भिन्न भिन्न जिनराज सर्वकला प्रभ से करी, प्रगट जगतके काज ॥ लिखनपदनअरुगिनतपुन सुग्ण सुपनकोज्ञान शस्त्रशास्त्र अरुयान धन, विद्या ज्ञान युजान ॥ ब्रह्म ज्ञान गन गान गति तान ताल के भेद ॥ न्त्य नाटक अरु बाघके चारों भेद असेद । जीतिपबैदिक व्याकरण, नीत न्याय अरुजीग क्सी करण मोहन कला, चित्र चतेग भाग॥ सकल मिल्पकी स्वल्पता. सुच्चम स्थल प्रकार। सब सिखलाई जननका. मजि तन के हथयार॥ देश नगररचना करी निज निज कर्म ।सखाय।

स्वर्ग तुल्य नगरी बनी तिन में दिये बसाय ॥ काहू घर पुत्री भई काहू घर सुत सार। जगल बिना अतिही दुखी कीना नाभि विचार कुँवारे नर जे राखिये गहें खदत्ता नारि । क्वारी कन्या जगत में रहै न बिन भरतार ॥ मिटे जगल पिञ्जले सकल बरतमान थिर नांय। ञ्चागे परपाटी मिटे एक एक दुल पाय ॥ में अन्तम गरुकुल मन्ष, ऋषभ प्रथम अवतार। करूं एकदिन बीनती पूरव मन् अनसार ॥ कन्यादान विघानयत, जो प्रभ करें विवाह। धर्म धर्मे अरु दुल मिटै, सुलसे होय निरबाह॥ बंश बेल आगे बढ़े, होय परस्पर व्याह। जैन घर्मकी जै रहे, चलें सकल इसराह ॥ होनहार कारन निरख, ऐसे श्रविष विचार दखें बाट कुमार पन, कीनों चित निरघार ॥ एकसमय नाभेस नृष, सुत्रयुत श्रति श्रानन्द।

नृपगणकर शोभित प्रभृ, ज्यों उड़गणमें चन्द।। सकल सभाजन तामरस, घारत ऋति मन मोद। तिस अवसर नृप नाभिने, पुत्रलियानिजगोद॥ इरप सहित विनती करी: घहो विने ग्णमृन। तुमसमान जगमें सुधिर, हुवा न दुजा होन।। अहो कुमर तुम जगतगुरु, जगतपूज्यगुण्याम । जनमयोगते लोग सव. हमें कहें गुरुनाम ॥ हम कृतार्थ तुम द्यवतरे, अहो विनय गुण्याम। वंग बेल आगे वर्दे, करा जो ऐसे काम ।। तुम समदीनद्याल सुत, हुवा न दृजा होय। हम्री सारी कामना, तुमसे पूरी होय ॥ बातें नहीं उलंघने, मेरे वचने कुमार । तवाह करे। आसा भरा, चला गृहस्ता चार ॥ पिता बचन मेटन उचित, समभे नाहिं जिनेश। सकुचत मुझ नीचाकिया मनमें हरप विशेष॥ अभै पिराय नृप जानके, करिये सिद्ध मनमान

बेटी कच्छ नरेशकी, मांगी रूपनिघान ॥ मृदुज्ञ मने।हर श्रंग तिन<sup>,</sup> नन्द सुन्दा नाम । ञ्चतुलरूप गुणञ्चागरी, सा युगमांगी ताम ॥ सुन्दर शुद्ध महूर्त लख, सुन्दर बार नचत्र। बृद्ध याग बेला सुनग विवाह रच्या शुभतंत्र॥ उभैपच ब्यानंदभरे। सवजग बढ़ो उछाह। लगन महरत शुभ घडी रोप्या ऋपभ विवाह।। अवआदीश्वर कुमरका,सुनये ब्याह विधान । विघन विनाशन पाठ है, मंगल मुल महान इन्द्र इन्द्रतिय धारिचत, जिनवर ब्याह विचार ॥ श्राय श्रवास निवास हित रच्यो व्याह बिस्तार॥ धर्म चक्र तारण ध्जा राष्प रतन मय थंभ। समव शरण मगडप रच्या है सुर आमन संभ ॥ पुन सुरपति भगवंत के। पीठ उबिटनहलाय । तोस वास वासे इतर सर्व सिंगार बनाय ॥ सुर समुह सब साथ लें सजि सब साज बरात ।

( ६१ ) स्थिह बिराजें ऋषिभ जिन संग भूप विरूपात । मार मौर सर सेहरा छत्र अरु चंवर दलाय। चौसर इन्द्र अरुदेवि दिग सब भिल मंगलगाय।। गुज तुरंग बाहन बिंविध होत शब्द भंकार। नाचे देवी अपत्तरा साज बाज धन सार ॥ मनमोहन दीपक अदिल्ल भैरों राग मलार। गावें देवी दिन्नरी देव करें जयकार ॥ मंगलीक बाजे बजें सब ग्स पोष सार ॥ नर नारी कोतुक निरखः हरपे अंगन मांय ॥ **ग्रादि देव दुलहो जहां पायक इन्द्र समान।** तिस बसतमहिमा कहन, समस्य कौन सुजान ॥ आगे आये लेन को, कच्छ सु कच्छ नरेश। विविध भेट देकर मिले, उर द्यांनन्द विशेष ॥ रतन पोल पहुंचे ऋपभ, तोरण घंटा दार। रतन फुल वर्षे घने, चित्र बिचित्र अपार ॥ गंबर्व मंगल पढ़े, चौबठ चवर दुलाय।

(६२) करी आरती सासने, भेट दई हरपाय। श्री जिन दर्शनपाय कर, बिनै सहित सिरनाय॥ तीन प्रदच्चण भावसे, दई सुनन्दा आय। तदनंतर आदीश जिन, मग्डप किया प्रवेश ।। पुरव मुख उत्तरदिशा, स्थित भये जिनेश । समो शरण पहले रच्यो, इन्द्र स्वर्ग से आय ॥ लिला मंत्र असिआउसा, पूजा मन बच काय। चौंरी मगडप जग मगे, बहुबिघ शोभा ऐन । चारों दिश चिलकें खरी करत मन्द रिव नैन ॥ मोती भालर भमका, चिलकत होरा होर । माना आंनन्द मेघकी भड़ी लगी चहुं ओर ॥ बर कन्या बैंडे तहां देखत उपजे प्रीत । पिक बैनी मृग लोचनी कामिन गावें गीत॥ पंच इष्ठ पूजा करी, बर कन्या हरषाय । कच्छ सु कच्छ नरेश तद, आये मंडप मांय॥ कर कन्या पीरे किये केसर रंग रचाय वैमें अर्थ संकल्प कर, दिया हाथ पकराय ॥ दैव मनुष्य उचारिया, सर्व शब्द जकार । इन्द्र सहस मुख घार के, किया शाख उच्चार ॥ ताय समय नप नाभिनें, दिया खाल भरडार । मन बांबित याचकनको, अनघन दिया अपार॥ हीरा मोती थाल भर दीना बहुविधि दान । दया भाव कर दुखिन को गुण्यन को सनमान॥ खान पान सनमान विघ उचित दान परकाश। संतोषे पोषे सुजिन योग बचन मुख भाष ॥ तदनंतर बर कन्याका पढ़ा मंत्र नवकार। समो शरण परदच्चणा, दई हर्ष मन धार॥ तद चौबी जिनराजको चोई घ्प अदीश ॥ शासोचार बंसावली पढ़ कर दई असीस । पावक दहै सुगंध को भुप कहावे साय। चेये धुप जिनेशको अष्ट कमं चय होय॥ रतन जात कर आरती दई धोक सिरनाय।

फिर सिंघासन प्रथमवत, तिष्ठे बर वघु आय।। सप्त बचन परसपर हुये, मनमें हरष उमंग। तजदहना ज्ञासन बच्न, तिष्ठी बायें अंग॥ इसिबध ब्याह उछाइ सुं, भया मंगलाचार। कीनी सज्जन बीनती, शोभा दियो अपार ॥ ग्रंथ बंघ खोला गयो, शांत पाठ उचार। विदा हुये आदीश जिन, दई भेट नरनार॥ हरषे नाभि नरेश मन, हरषे कच्छसुकच्छ । मरुदेशी आनन्द थया, हरपं परयन पच्छ ॥ इसविध आदि जिनेशका, भया व्याह जबसार । चाली रीत विवाहकी, रविशासि बंस मकार॥ वोही रीत जगमें चली जैनिन के अधिकार। होन लगे तद परसपर ब्याह मंगलाचार ॥ यह बिवाह मंगलमहा पद्व सुनत आनन्द । मंगल में मंगल करण नाभिराय कुल चंद ॥ जनमत ब्याह उछाह में शुभ कारज की आद।

पहली पूज मनाइये विनशै विघन बिखाद।। सकल सिद्ध सुखसम्पर्जे, सबमन बांछित होय। तीन लोक तिहुं कालमें, श्रीरन मंगलकोय ॥ इस मंगल को छोड़कें, करें खोर से प्रीत। ते अजान समभौं नहीं, उत्तम कुलकी रीत ॥ अहो क्मर उत्तम कली, शीलवंत बड् भाग। कुगुर कुंघर्म कुदेवका, करो सर्वथा त्याग ॥ सम्यक्दर्शन भावहो, बढ़े धर्भ मस्याद । जैन धेर्ममें रुचि वहैं, छाड सकल परमाद ॥ करे धर्म परभावना, सुयं बुद्ध भगवान। साधर्मी सब जैन कुल, करें तास परमान ॥ रत्न त्रय भषण सजो, तजे। शल्य गंभीर। सप्तभंग बाणी सुना, जो सुख होय शरीर॥ उत्तम चमा सदीव रख, मारदव भाव समेत। अष्ट करम को चय करा, जो चाही निज हेता। सत्य शोच सयंम भजा, तजो न तप अनुराग ।

दया धमं दिढ़कर गहा, मिथ्या मति का त्याग॥ आर्किचन नित प्रति भजो, शील सर ब्रतधार । पंच अण्वत धार तन, चला ग्रहस्थाचार ॥ सुगर सुधर्म सुदेवकी, तुमको आन कुमार। सप्त व्यशन त्यागी रहा, जपो मन्त्र नवकार ॥ **जबलों भान् आकाश में, जबलों उद्धि विथार।** जबलों रहे बसन्दरा, जबलों मेरु पहार ॥ जबलों दस हगपाल हैं, जबलों स्वर्ग पताल। तबलोंतम बर कन्यका, भोगो भोग विशाल ॥ बरतो जय जय काल युत, रिद्ध सिद्ध नवनिन्छ। चौंबीसों जिनराज तुम, करे। मनास्थ सिद्ध ॥ बंस वेल आगे बढ़े, सुख पावै परवार। चिरंजीव हुज्यो सदां, धर्म सहित नरनार ॥

श्रथ श्रारती लिख्यते इनसमय कपूरजलादो । आरति श्री जिनस्य तुम्हारी । कमदलन जैनिन हितकारी ॥ टेक ॥ सुरनर असुर करत सब सेवा। तुमहीं सब देवन के देवा॥पञ्चमहा बत दुद्धर धारे। रागदैष परणाम बिडारे॥ भव भय भीत शरण जे आये । ते परमारथ पंथ लगाये ।। जो तुम नाम जपै मनमाहीं । जनम मरण भय ताको नाहीं।। समोशरण सम पूरण शोभा । जीते क्रोघ मान मद लोभा तुम गुण हम कैसे कर गावें। गणधर कहत पार नहिं पावें ।। करुणा सागरकरुणा कीजे वर कन्याका प्रभु सुख दीजे ॥ आरति श्री। जिनराज तुम्हारी। कर्म दलन जैनिन हितकारी श्रथ श्राशीरवाद मंत्र वाइंद लिस्यते ।

अोंहीं सज्जितभागीभवः ॥ अर्थ--हे पुत्र जैन कुलको भागीहो श्रोंहीं सद ग्रहित्वपद भागी भवः। अर्थ--हे पुत्र त् उत्तम ग्रहस्ताचारीहो । श्रोंहीं मुनेन्द्र पद भागी भवः ॥ अर्थ-हे पुत्र तु जिन दिचा का भागीहो श्रोंहीं सुरेन्द्रपद भागी भवः ॥ अर्थ-ह पुत्र त् इन्द्रपदका धारी हो। ऋों इों परम राज्य भागी भवः ॥ अर्थ-हे पुत्र त् चक्रवर्त पदका भागी हो ञ्जों इं इरहंत पद भागी भवः॥ अर्थ-हे पुत्र तू अरहंत पदका धारीहो ऋों द्वीं चिर्वाणपद भागी भवः । चर्य-हेपुत्र तू मोच्च गतका भागी हो अडिल्ल-सिद्ध जजै तिनको नहिं आवै आपदा। पुत्र पोत्र धन धान्यलहें सलसंपदा ॥ इन्द्र पंद्र धरखें इनरेन्द्र ज होय कै। लार्ने ने वा प्रभार करम सब खोय के ॥

श्रथ विसरजन पाठ । दोनों हथ तेपुष्प मंत्रवरडाली देहा-श्रीमत तीरथ न।थपद, माथनाय हितहेत । गावों गुण जिनराजके, अजर अमर पद देन ॥ (बंदघत्तानंद)जय भवतमभंजन जनमनकंजन रंजन दिन मनि स्वच्छ करा । शिवमग पर-काशकञ्चरिगण नाशक चौबीसों जिनेराजबरा। (पद्धरी)जय रिषभ देव रिषि गए नमंत । जय श्रजित जीत बस श्रिर तुरन्त ॥ जय संभव भव भय करत चुर । जय अभिनंदन आनन्द पूर ॥ जय समित समित दायक दयाल। जय पदम पदम दृतिनरसाल । जै जै सुपास भव पास नाश ॥ जय चंद चन्दतन दुति प्रकाश । जे पुष्प दन्त दुति दन्त सेत ॥ जय शीतल शीतल गुण निकेत ॥ जय श्रेय नाथ नुत सहस भज्ज। जय बासव पृजित वासु पुज्ज॥ जय विमल विमल पद देन हार। जै जै अनन्त

गण गन अपार।।जै धर्म धर्म शिव शर्म देत । जै शांति शांति पृष्टी करेत ॥ जै कुन्थ कुन्थ बादिक रखेय । जै अरहनाथ अरिच्चय करेय ॥ जै मिल्ल मल्ल इत मोह मल्ल। जै मुनि सुन्नत त्रत सल्ल दल्ल । जै निमनित बासव नृत सपेम । जै नेमि नाथ बृष चक्र नेम ॥ जय पारस नाथ अनाथ नाथ । जय बद्धे मान शिव नगर साथ॥(घत्ता)चौबीस जिनंदा आनँद कंदा पाप निकन्दा सुख कारी ॥ तिन पद जगचंदा उद्यश्रमंदा वासवबन्दा हितकारी ।। अंहिं श्रीवृषभादि चतुर्विशत जिने भ्योमहार्घ निवंपामिति स्वाहा । दोहा ॥ चौबीसों जिन राजबर, भक्ति मुक्तिदार र जो पुजै से। शिव लहै, नितपद मन विचधार॥ इति आशीर्वादः (पुष्पाञ्जलिं चिपेत्)

इस समय वर बघु का ग्रन्थ बंधन खोल दीजे और यह मंत्रपद कर तिलकदीजे और आसन से उठाय घर में भेज दीजे।

अथ तिलक मन्त्र । मंगलं भगवान बीरा मंगलं गौतमागणी। मंगलं पंच प्रमेष्ठी जैन धर्मीस्तु मंगलं ॥ अथ बंदे वाले की मार्थना वेटी वाले अर्थात समधीसे दोहा-पञ्चइष्ट बाचक नमुं, महा मंत्र नवकार ।। हाथ जोड बंदन करू, चोवीसों अवतार ॥ अहा स्जंन सरमौरहम, बात सुना मन लाय। तुमसम प्रीतम जगत में, ऋोर नहीं सुखदाय॥ ज्यों सरमें बारिज खिलें, दिनकर किरण सहाय। त्यों हम आनंदित भये, तुम संबंध लहाय दान मान दे तुम किये, सुखित जेम नर ऐस। जैसी अब तुमरी कृपा, ऐसी रहे हमेशा। परि प्रण इस जनम लों, होय प्रीत निरबाह। पल पल सख संपत बढ़े, यही हमारी चाह ॥

मंगल में मंगल करण परम पुज्य गण वृद्दे । तुम हमके। मङ्गल करो, नाभिराय कुलचन्द ॥

इति विवाह विधि समापतम्। सुचना-सगाई १ लगन भेलना अर्थातरोपना २ महूरत कढ़ाई ३ घुड़ चढ़ी अर्थात निकासी ४ बढार अर्थात सुपारी बदलना ५ विदा ६ ऋौर इत्यादि शुभ कार्यो में यही पंचपरमेष्ठी की पुँजा मंगलाष्टिक आशीरबाद आरती शांत पाठपढ़नायोग्य है अर्थात प्रत्येक उतसाह समय जिस जंगह बोह्मण मिट्टी के डले पर तांगा लारेट कर गणेश की पूजा कराया करते हैं तहां जेनी जन को यह पूजा अत्यंत मंगलीक सुरेन्द्र नरेन्द्र अरहंत मोच्च फल दायक है और मिथ्यात्व सेवन निश्चै नर्क तिर्यश्च खोटी गति का दाता है कुग्र कदेव कुथमें कदापि सुखदाता नहीं हे।यहै से। मिथ्यात से बचना ही याग्य है।

अथवर्णालाभश्रठारवीं क्रया लिख्यते "

विवाह पश्चात शुभ दिन रिथर लगन योग नचत्र में बन्धुजन की बुलाय सबके सन-मुख जिन पूजोकर पुत्रको आशीरबाद देना पूजा विसरजनकर पुत्रकी अलग मकान बहस्त धर्म पालने का देना और पाप रहित उद्यम अर्थ धन मबके सनमुख यथा शक्ति देकर कहना कि जिस प्रकार हमने पिताजीके घनसे यश घम उपारज्या उसीरीत तुमभी पाप रहित द्रब्य परसन्शा याग्य और धर्म वा यश लेना कुल जाति धर्म का उद्योत कर दैदीप्यमान करना भ्योर इत्यादि सिचा देनी तदपुत्र सबके सनमुख पिताका त्रयागबंदना कर श्रद्धापालना स्वीकार करैवंधजनों का सतकार से विदा करे और पुत्र पिताकी आज्ञा वा सलाह मशवरा विना कोई कार्य नहीं करे ॥

श्रथ कुल चया उन्नीसवीं क्रया लिख्यते।

अब ए पुत्र विशुद्ध बृत संयक्त कुल धर्म को पट कर्म देव गरु पूजा स्वाध्यायतप संजम दयादान से पालता आयु व्यतीत करें सो उत्तम धर्म है।

त्रथ गृहस्तोबीसवीं क्रया लिख्यते।

विशद्धवृत किया मंत्रादिक करिए सबमें उत्तरुष्ट होय ऐसी शुद्धव्रत कया जैन उपकार धर्म त्रचार जाती उद्धारिवने भक्ति शील सत कुतीनता पंच अनुवत चारशिचावत तीन गणत्रत पुरण द्यतिचार सहित पालतो रतन त्रय भृषण करसंयुक्त होय योग्यता दिखांवे के सर्व साधमीं योंको वर्णोत्तम महीदेव सु श्रत दिजसत्तम निस्तारक ग्रामयती मान योज्ञ नामादिका अधिकार दें।

श्रथ प्रमशांति इकीसवीं कया लिख्यते ।

जब ब्रद्ध अवस्था प्रारंभ होय अर्थात पुत्र ग्रहस्थ भार उठाने योग्य हा जाय तो शुभ दिन स्थिर लगन में बन्धजनों को बलाय हरपउतमाहसे पञ्च इष्ट पजाकरै ख्रीर विसरजन पश्तात घरकी सर्वप्रीग्रह देन लेन बड़े पुत्र को उपदेश कर सोंपे और आप प्रत्येक वस्तु का प्रमाण कर पञ्चम शरेणी का पूरण श्रावक व्रतधार प्रमशांत मुद्राधारण करे और दिन रैन केवल धर्म ध्यान में बितावे और ग्रहस्थ में ही दसमी श्रणी पाप्त करें।

श्रथ गुद्द त्यागनाम बाईसवीं ऋया।

ग्रह आश्रम विषै कृतार्थ होतासंता ग्रह त्यागने में उद्यमी होय सो किसी शुभ दिन। बन्धुजनोंको बुलाय हरषसहित पंचइष्ट पूज करके छद्मस्त भेष धारण करें और बड़े पुत्र।

( % ) को सबके सनमुखभाषे हेपुत्र! अब मैं अपना जनम सुफल करने को जिन दिचा आदर्रुह सा तुम मे रे पश्चातषटक र्व बिने भक्ति सत्यशील सहित पालकर कुल जाती धर्मका उद्योत मन बन काय से करना और उसी भांत मबं परवार को संतोश देवे श्रीर धनदीलत जमीन जायदाद यथा योग्य बांटा करादे तदनंतर बारह भावना का ध्यान करे उस समय बन्धजन वाको पालकी में सवार करें चँअखतकर अत्यंत शोभा उतसाह से गाते बजाते जैजे कार शब्द उचारते नगर बाहर दिसी प्रमाणीक स्थानपर सवारी लेजावें तहां वो पूरण दिचा प्रहण करें पञ्चइष्ट प्रणाम कर वेलाकी आखड़ी खेवें और गरू होतो वह विधि पुर्वक दिचादे वें तद पश्चात सर्व बन्ध जनों को योज्ञ है के हरप सहित अपने प्रह सिघारें पुत्र सब को सतकारकर बिदा करे स्पीर

सर्व कुटंव परवार को पितासे अधिक हितमित बचन कर पालता रहे अत्यंत सुख देवे तातें हरष में शोक उतपन्न न हो खोर इस से खिवक हितकारी सूचना यह है कि दिचासे पहले परमशांत अवस्था में देहांत है। जाय ता शोक को तज इरप सहित बैराग विरक्त ताके सब्द भजन ञादि उचारते हुए और ञरहंत नाम सत्य है। केवल नाम नित्त है॥ जिन भक्त किये मुक्त है। संसार सर्व अनित्य है॥ चहुं गति दुख निमत्त है।! इत्त्यादि शब्द बोलत भये किसी नदी के प्रशाहपर लेजाय अधिक जलमें बोड झानें कारण यह है कि हिंसा निमत्त के बचने के अर्थ साधु महातमा पुरषों ने जल दाइही पमंद किया है और यह संयोग नहीं होयतो अगनि दाग उत्तम है कारण यह है कि तुरंत शुद्धता हो जाय है सो अर्थी दह प्रमाण

बनाय कफन काडी सहितचितामें विराजमानकर चारू तरफ खब ईंधन से आछादितकरे सुगंध वुस्तु चंदनादि यथा शक्ति डाले तातें दुर्गंघ फैलकर मनुष्यों के चित्तको मलीन नहीं करे सो बिलकुल भसम कर कपाल क्या करे श्रीर समसान तजि किसी कृप अथवा सागर सर्व बसतर घोय स्नान कर घर द्वार आय पिबत्र बस्त्र पहन के जिन दर्शन कर कर्ताथं होय बन्युजन अपने काम में लगें और यह घरकी पवित्रता जल सुगंध घुनी ब्यादि से करे और शोक तिज श्रह कायंदेन लेन आदि को सभाले और दूसरे दिवस बन्धु जनों को बुलाने को आदमी भेजे और आप सबेरे उठ समसानमें जाय बाकी असम भूमी में गढ़ा खुदाय दबा झावे और घर झाय स्नान कर पूजाको उद्यमी होय सबं बन्ध जनों के सनमुख पूजा

कर उनके तिलक करे झौर वे सबंयाको आसिका दें और विधिजन संसार असार परवाख्यान कर के सभा विसरजन करे शोक उठावें अधिक दिन शोक नाहीं राखें और वालक मृत् जो दश बरष से अधिक न होतो पूजा आदि करने का अधिकार है परन्तु शोक एक दिन से अधिक न राखें और आन विवहार सर्व कार्ये प्रथमवत जारी करदे काहु प्रकार की घर बाहर रोक नहीं राखनी जिन दुर्शन स्वाध्याय इत्यादिकार्य नित प्रती करना उचित है कोरण जाव संसरता रहता है जीवत का नाता है मृतु पश्चात प्रणामन अनुसार गति होय है पिता से पुत्रश्रोर पुत्र से पिता भिराता आदि होते रहे हैं ताते दूजे दिवस ही संवन्ध तोड़ देना योज्ञ है श्राद्ध आदि कर लुटेरू के हाथ घर खाकर आकुलता अपने हाथों मोल्य लेना है

ताते शांती परम सुखकी दाता है। अयदिवाध्य तेईसवीं कया

यह सम्यक दृष्टी ब्रहका त्यागी प्रसांतताके अर्थ ज्यारमी प्रतिमा के भये दोय भेद चल्लक १ ऐलक २ तामें चल्लक के वृत आदरे एक बस्त्रका धारिक मुनिहोय एक कोपीन राखे और पीछी कमंडल जीवदयाशुद्धता अर्थ राखेअधिक परिग्रह सर्वथा तजे घातु बस्तु तन कभी नहीं राखे आसाद शुकलपत्त पुरनमांसी से कार्तिक पुरनमासी लों और फालगण आसाद कार्तिक त्रेमांसके अंतके अष्ट दिवसपरब के कहावत हैं इन सब<sup>°</sup> में विहार नाहीं करेशास्त्रादि स्वाध्यायनित्त करे तानं विधि महित पालै

षथ जिन रुपता नामा २४वीं ऋषा लिख्यते जब अतपालनेमें,पबीन हा जाय तो सब परिग्रह त्यांग बख्च तजि जिन दिचा आदरे परन्तु जबलौं मनदृढ़ न हो सन्तोष पकड़े दृढ़ होनेपर आदरे ॥

श्रथ मौनाध्ययन त्रतनामा पश्चीसवीं ऋियालिख्यते ।

जिनदिन्ना आदरने के दिन उपवास करें और दुने दिवस मौनधारणकर एकपहर शास्त्र स्वाध्याय करें तदनंतर दोपरहित आहार पावें गुरू से जिनागम रहस्य सहित पढ़ श्रत पार-गामीहोय प्रत्येक संध्या समय कायोतसगं ध्यान धरें।।

**अथ तीर्थंकर भावना नाभा**छर्व्वासर्वी किया लिख्यते ॥

जिन दिचा तिर्थं कर पदकी देनहारी हैं तातें बारह भावनाकी ध्वनि तिज सोलह कारण भावना भावें और वो यह हैं ॥ दोहा ॥ पोड़शकारण गणकरें, हरे चतुर गति बास ॥ पाप पुन्य सवनाशकें, ज्ञान भान प्रकास ॥ चौ॰दरश विशुद्ध धरे जो कोई।ताको आवा

गवन न होई ॥ बिनय महाघारे जो प्रानी । शिवबनिता तिस ससी बसानी ॥ शील सदा हद जोनर पालै । सो ख्रीरन की विपताटालै ॥ ज्ञानाभ्यास करे मनमाहीं। ताके माह महा तम नाहीं । जा संबेग भाव बिसतारे । स्वर्ग मोच पद श्राप निहारे ॥ दान देय मन हरष विशेखें। इस भव जस परभव सुख देखें।। जा तप तपे खिपे अभिलापा। चरे कर्म शिखर ग्रु भाषा ॥ साधु समाधि सदां मन लावे । तिहं जग भाग भागि शिव जावे॥ निशदिन वेया बृत्य करेया।सोनिहचे भवनीर तिरईया ॥ जः अरहंत भगति मन आनै । सो जन विषय कपायने जाने ॥ जो बाचारज भगति करे हैं। में। निरमल ज्ञाचार घरे हैं॥ बहु श्रतवन्त भगति जाकरई। से।नरसंप्रण श्रुतघरई॥ प्रबचनभगति करे जो ज्ञाता । लहै ज्ञान परमानँद दाता ॥

( ८३ ) षट त्रावश्य काल जो साधै । सोही रत्नत्रये आराधै।। धमं प्रभाव करे जे ज्ञानी । तिन शिव मारग रीति पिछानी ।। बच्छल झंग सदां जे धार्वे। सा तीर्थंकर पदबी पार्वे ॥ दा॰एही सेालह भावना, सहित घरे बत जोह। देव इन्द्र नर बन्ध् पद, द्यानत शिव पद होय ॥

ष्यय मुहस्थानाम्य्यगमन क्रियासत्ताईसवीं ॥

पूरण जतेन्द्री श्रुतपारगामी होय गुरु याकी ब्याचार्य पदवी देय महामुनि होय निर्विकल्पता से धकेला गमन कर हितोपदेश करे ।

स्रथगएनेपग्रहण अठाईसवीं किया लिख्यते ।

ए विवेकी आचार्य होकर मुनि आरज का श्रावक श्राविका चत्रुसंघ के। सतुमारिग में प्रवरतावे दिचा अथं आवे ताका दिचाध मानुरागी की धर्मीपदेश अबृती देषी की प्राय शाचत मिथ्याती को हिते।पदेश शिचा अनपढ

को बिद्या देवे प्रत्येकदिवस वाख्यान एकपहरलीं करे ॥

अथ स्थान संक्रांति उनतीसवीं किया लिखते।

गुरु महामुनि संग सहित आय याके। आचार्य प्रसिद्ध करके गवन करे।

अथ निसगतवानमां भाव तीसवीं क्रिया लिखते ।

ए भी अपने समान शिष्य बनाय समय पाय एका विहारी हो महामुनि बने ।

अय योगनिवांण संपात इकतीसवीं क्रियालिख्यते।

योगवलसे श्रंत समय श्रावता देख नाना प्रकार के उपवास बत कर देह को क्रम इन्द्रयों का मन सहित दमन करे रागद्वेप सर्वथा तजें सिद्धोंकाध्यान कर श्रोर शांत प्रणाम करे इस प्रकार ( छंद ) मान को न मान श्रपमान श्रपमानको न, रागहु सों राग न विराग है विराग सों घरा घर जैसे घीर बीर बल बीर जुसे चीर नीर निघ से गंभीर चीरत्याग सों॥ ऐसे विहरत बीत राग मह बीर स्वामी जाको यों महातम है आतम की लागमों॥ सो आतमकी विशाद्धता के प्रताप आतम रूपयोगी निर्वाण को प्राप्त होगा॥

अथ योगनिवांस साधन बत्तीसवों क्रिया।

बह योगी योग निर्वाण साधन के अथ श्राहारादि वा शरीर मोहका त्याग कर संघारा से समाधि मरण कर उधंगति में गमन कर सुरपति होय ।

अथ इन्द्रोप याद तेतीसवीं क्रिया लिखते।

मन बचन काय की समाघान करि शरीर त्यागने के कारण अणिमादिक अष्ट गुण यक्त पूरण योवन में शृङ्गार सहित आनंद से चाणिक में इन्द्र के अधीसुरों में शईया से सोवता उतपन्न होयगा अवधि ज्ञानी होय परव भव जान करि वहां भी परब के दिनों में नंदीश्वर जाय बिनय भक्ति से जिन पूजा करेगा और आप को कृतार्थ मानेगा ॥

श्रथ इन्द्राभिषंक चौंतीसवीं क्रिया ॥

जब शुद्ध उपयोग में शभो पयोग हुवातो इस प्रभाव से इन्द्र पद पाया देवन ने जे जे कार शब्द उचारण किया देवांगनाने नृत्य वादित्र सहित श्रभिषेक रचा श्रोर यह सिंघासन पर सर्व शृङ्गार किर श्रारूढ़ हुवा देव, इन्द्रन का पति होय सर्व का प्रतिपालन करना भया।

अथ विधि दान नामा पैतीसवी किया

ए महामुनि इन्द्र का पित होय देवों का सतकार करे अपने आधीन इन्द्रों की उनकी पदवीपर स्थापे और देवन कर मंडित सभा में सकल का सर्वविधि समभाय उपदेश देवें और नमःसिद्ध कह राज विमाण पर स्थित होय न्याय सहित निरिवकार राज करे और दुखिन को मनबांबित कामनाप्रण कर सुख देवे उनकी विपरीत बृधि को धम में लगावे नंदा-श्वर भक्ति में लगावे ॥

द्यय चुखादयनामा इत्तीसवींक्रिया।

पुण्य उदय जिन दिचा परतापसे सिद्ध सुरपित की विनय भक्त उरघार महान सुख दाना होय स्वर्ग तुल्य सुख भगता धर्म राज करता आय न्यतीत करें।

ध्यय इन्द्रपद स्यागनामा चैतीसवीं क्रिया ॥

खनि ज्ञान किर अपना अंतममय निकट देख हरष उतसाह से नन्दीश्वर जाय विनय भिक्त किर पूजा करे और वहांसे इन्द्रपुरी में आय सब का एकत्र कर घर्मीपदेश करे और ज्ञायनी कर मुफल ध्यान से शरीर तजे सा मध्यलोक आय तिर्थंकर होयगा चक्रवतं की ( <sup>cc</sup> ) निधि भागादचाले केवल ज्ञान प्राप्त करतीर्थ कर कहावेगा हिते।पदेशकर झंत में सिद्धपदवी पाय मोच्चहोयगा ताही कानाम पञ्चमगति सुखमई है।

अथगभावतार अड्तीसवीं क्रिया।

पूजाके प्रताप इन्द्रपुरी से चयकर मध्य-लोक में मनष्य जनम लेगा गकी माता सोलह सुपने देखैगी सोही तीर्थं करके पैदा होने का चिन्ह है।

श्रथगभंहरएयनाम उनतालीसवीं क्रिया।

जबतीर्थं कर गर्भमें आवें हैं तो पट कुला चलों के देव देवी द्याय रतन मई नगर स्वै हैं रिद्ध सिद्ध नवनिद्ध दिन दुनी रात चौगणी होय है पर ऋतु के फलफुल एक समय प्रगट होय भूमि आकाश दरपण समान होय है स्वर्ग के देव नाना प्रकार की रचना करें हैं मध्य लोक स्वर्ग से अधिक सुशोभित होय है।

अथ मन्दराभिषेक चालीसंवीं क्रिया ।

जब तीर्थं कर जनमें हैं उस समय पटकुला-चलों की पट कुमारिका(१)श्री (२) ही [३) प्रति (४)कीर्ति[५]बृद्धि और[६]लस्मी और चौमठ देवी स्वर्ग की आय तीरथंकर की स्तुती बन्दना कर सेवा करे हैं और विश्व सुरा, जगत माता, महादेवी महामती.पूज्या, सुमंगला, नाम जिन माता के उचारे हैं और इन्द्र चौसठ, स्वर्गीसे सुर समुह सहित आकर सुमेर परवत भगव।न को लेजाय गाय बजाय कर न्हवन कराय के सहश्र मुख घार स्तुति करे है खोर जे जे कार शब्द बोलते भये गांधर्व पुष्प बरपाते गण गावे हैं और इसी प्रकार प्रह पहुंचाय सुरपुर सिघारे हैं

> अण गुरुपुजोप लंगन एकतालीसवीं क्रिया। ताथं कर मति,श्रुति, अवधि, मनःपय चतुर

ज्ञान श्रोर दश श्रितशय जनमसमयही होते हैं तातें सुयं गुरु हैं चौदह देव इन्द्र नरेन्द्र गगेन्द सर्व स्तुति मन, बचन, काय से करे हैं।

श्रय जनम के १० श्वतिशय लिख्यते। दो० श्रतिशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेव निहार। प्रिय हित बचनश्रतील बल, रुधिर श्वेतश्राकार॥ लच्चण सहस श्रर श्राठतन, सम चतुष्टसंठान। बन्न वृषभ नागच युत, यह जनमत दश जान॥

**चय** युवराज ४२ वीं क्रिया ॥

जिनराज्य को कुमार अवस्था मेंही युवराज्य की प्राप्ति स्वेमेवही होजाय है।

श्चय स्वराज्य ४३वीं किया

युवराज्य पद प्राप्त होने के पश्चात समस्त राजा महाराजा नारायण प्रतिनारायण बलभद्र बासुदेव इत्यादि महापुरप इन्द्र खगेन्द्र नरेन्द्र स्त्रिचिस्वर सर्व समूह सहित आय जिनराज्य का राज्याभिषेक करें हैं और इन्द्रनकर रचे भये सिंघासन पर विराजमान करि त्रयोग नमशकार कर जनम सुफल माने हैं जिनराजनमः मिघः कह सिंघासन पर विराज कर समुद्र परयंत पृथ्वी की रचा करे हैं काहू को दुख दोषका स्वभ भी नाहीं आवै।

ध्ययचकलाभी ४४वीं किया ॥

बहुरि किसी तीरथंकर को चक्रवर्तपद्दी प्राप्ति होय तो नव निद्ध चौदह रत्न की प्राप्ति होय है सो सब पृथ्वी के महापुरष झौर प्रजा मिल कर हरप उतमाह से व्रजा अभिषेक करि घाप को कृतार्थ माने है ॥

ध्यय दिग विजनामा ४५वीं क्रिया।

चकवर्त चक प्रहण कर आप छह खंड को विजें करे हैं सर्व नम्री भूत होय हैं।

अथ चक्राभिषेक ४६वीं क्रया

जब सर्व दिसा विजै करि ग्रहमें प्रबेस करे तो सर्व राजा महाराजा संग आवें और चक बर्त चक को बाहर रख भीतर जाय मुकट कुगडलादि शृंगारकर शीघ बाहर आवे और चक्र बजा ध्मधाम से कराने की उद्यमी होय राज की सर्व शोभा सहित मंडप रचे आकाश में देवन कर जै जे शब्द हा दुन्दभी बाजादि की धुनवादल की गर्ज से अधिक होय कल्प बृच के पुष्पों की वरषा होय ता समे प्थम सिद्धन की पूजा चकवर्त के हाथ से हा फेर सब मिल के चक्रसुर के चक्र की पूजा कर मस्तक नवाय बन्दन करें झोर चाबड़े महाराजा चक वर्तकी सात पदचाणा देवें सात बार विनय भक्ति से बन्दना करें मुकट को बिनय से उठाय चकी सुर के मस्तक परशोभित करके बन्दना

कर श्राज्ञानुसार तिष्टें श्रीर सब मिल कर जै बोलें फेर चक्रवर्त प्रथमनमः मिद्धः कह धर्मों पदेश करे श्रक सब राजाश्रों का धर्म राज करने की मित्ता श्रीर विरुद्ध करन हारे को जीव वा राज्य की हानी का भय दे श्राद्य सतकार से विदा करे याचकों को मनबां खित दान दे सर्व को सुखी करे मई का दुःख हरे सभा विसर्जन करें श्रीर तीन देवीयां गंगा, सिंध, श्री श्राय चक्र वर्ष की सेवा करें।

अथ सामगाज ४९ वीं क्रिया।

चकवी प्रत्येक संध्या समें सिद्धन कायोत सर्गाध्यान घरे प्रात काल धर्मीपदेश करें दिवस में प्रजा की रचा प्रतीपालन न्याय करें दुष्टन की भय दगड देवे अधिराजी धर्मध्यान ग्रह संबंधी न्याय संभाल में व्यतीत करें राज्य धर्म परजाका सुख धर्म विरुद्धसमके। अथ निःकांत नामा ४८वीं किया।

जब राज्य विषे अर्घायु व्यतीत होय तो शुभ दिन सर्वराजा प्रजाका बुलाय पुत्र को राज्य याचकों को दान राजाओं को आदर प्रजा को संताप दे सर्व परिश्रह तजि बराग्य हों यह घाप दिचा घादेरें तद इन्द्रादि सर्व मिल के ध्यभिषेक कर पूजा करें घम घाम से पालकी में बिराज मान करि राजा कंघोपर लेकर चलें षडा बेटा चंवर ढ़ारे सव नगर प्रवारसंग जाय जै जै शब्द वाजोंकी ध्वनि देवों की स्तुति गंघवीं की पुष्पमई वर्षा अधिक आनंद उतसाह से नगर बाहिर लेजाय तहां जिन राज पालकी से उतर नमः सिद्धःकह भूम पर पांव धरे सब श्रंगार तिज जिन दिचा आदरें पंचमुष्टलोच करें धर्मोपदेश करसबका संताष के बिदा करें द्याप ध्यानारूद हों कमं च्चयकरने में उद्यमी होय बिहार कर ।

#### अथ योग चंत्रह ४९ वीं कया।

जद यह वाह्याभ्यंतर परिग्रह रहितसंगता के द्याचरे तब याका जिन कल्प नामा उतकृष्ट महा दुद्धर तपायोग्य होय बहुर ष्ठाष्टम गुणस्थान से चंपक श्रेणी चढ़ें खीर सुफल ध्यान रूप ध्यानि से कम घातकर केवल लब्घ प्राप्त करे प्यान ध्यान का संयोग योग खीर उमसे महमां संचै भई सो संमह इस भांत योग संमह कया भई।

अथ छाहं तनामा ५० ची किया।

केवल ज्ञान होतेही दश (१०) श्वातिशय प्राप्त होय हैं। दोहा।। योजन शत इकमें सुभिन्न,गगन गंवन मुखवार। नहिं श्वद्या उपसर्ग नहीं, नाहीं कवंलाहार॥ सब विद्या ईश्वरपनों, नहीं बढ़ें नख केश। श्वानि मिष हम छाया रहित,दश केवल के वेश।।

अथ बिहारनामा भ्रवीं किया। जब श्रर्हन्त बीतराग देव हितोपदेश के अर्थ विहार करें हैं तो देव कृत चौदह अतिशश होय हैं। दोहा ॥ देवरचित्रहें चारदश, अर्ध मागधी भाष। अ।पस मांहीं मित्रता, निरमल दश आकाश ॥ होत फल फल ऋतु सबै, पृथ्वी कां य समान। चरण तले सुबरण कवल, नीतेजे जे वान ॥ मंद सगंध बयारि पुनि, गंधोदिक की बृष्टि। भूमि विषे कंटक नहीं. हर्ष मई सब शृष्टि । धर्म चक्र आगे चले, पुनि वसु मंगल सार ॥ अति शय श्री अर्हन्त के, ये बिहार मभार। तरु अशोक के निकट में, सिंघासन अबि दार ॥ तीन इत्र सिरपर लसें, भामंडल पिछवार। दिच्य ध्वनि मुखतें खिरे, पुष्प दृष्टि सुर होय ॥

ढाँरै चौंमिट चँवर जस, बाजै दुन्दुभि जाय ॥

ज्ञान अनन्त अनन्त सुल, दरश अनन्त प्रमान। बल अनन्त अर्न्ह्त सा, इष्ट देव पहचान॥ अथ योग त्यागनामा प्रती क्रिया।

विहार का परिहार और समाशरण के बिघट नियागन के रोकने अर्थ प्रनामों की विरक्तता सो योगत्याग किया है दण्ड कपाटादि प्रसिद्ध किया यही है।

अथ निरहक्त नामा ५३वीं किया।

अष्ट कर्म चयकिर अठारह दोष रहित भये देह त्याग ऊर्घगति भई सिद्धों के सम्ह में स्थिर होय अष्ट गुण प्रहण कर निर्वाणपद पाया

अथ अष्ट कर्म वर्णन ॥

दोहा-श्रायु मोहनी बेदनी नामरुज्ञाना वर्ण। श्रन्तराय कर्मगोत्र सरु, श्रष्टम दर्शनावण ॥

अथअठारह दोष बर्णन । दो॰जन्म जरा तिरषाच्चघा, विस्मय आरत् सद

रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता खेद ए

राग डप श्ररु मरण यृत, य श्रष्टा दश दाप । नाह होत जिनेश के, सो बुन्नि लायक मोप॥

भय सिद्धों के श्रष्ट गुण वर्णन दो० अगुर लघु अवगाहना, समिकत दर्शनज्ञान निराबाद्य गुण सिद्ध के, सृद्धम बीरजवान ॥ इति श्रावक की तिरेपन ५३ संसकार किया जनम मोच्च निर्वान लों समाप्तम्।

श्रथ लगन पत्रका नम्ना लिख्यते। दो ० नन्दों श्री इस्त के, चरण कमल युगसार। विष्न हरण मंगल करण, भव दिघ तारण हार॥ पंच इष्ट बाचक नमों, महामंत्र नवकार। लगनपत्र हित करिलिखं, कारण श्रहस्ताचार॥ द्वीप समुद्र इसंख्य है, मध्य सु जम्बूदीप। भरत खंद ता यध्य सही पष्ठकाय इथवनीय॥ तिनमें पंच मलिख हैं, एक जो इशारज जान। नाना विघरचना सहित, महित कहत श्रुतमाहिं या मध्य देश अनेक हैं, सिद्ध भूमि युत सार। तिन मध्य देश अमुक है, गुणगण युतजनघार । स्वस्ति श्रीसर्वोपमां सम्हशोभास्युक्त श्रीअमुक नगरे शुभस्थाने श्रंग्वीतराग घर्मानुरागी सुजन श्रष्टमूलं गुण घारिक जात उद्धारकं धर्मप्रचारक जिनागमज्ञायक मिथ्वात्व नाशक धर्ममरयादा सहायक परम पवित्र श्री मत त्रियवर मान्यवर कृपासिष् गुण दंद चतुर सुजान सकल गुण निधान महाशय लाला साहिब अमुक नाम चमुक गोत्र जोग लिख्यतं चमुक नगरातु अमुकनाम अमुक गात्र की जै श्री जिनेन्द्र देवकी वंचनाजो अत्र कुशल तत्रास्तुः अपरंच वरनाम अमुकः अमुक राशी १ अमुक नत्त्र २ अमुक चरण३ अमुक वर्ग ४ अम्क गण ५ अमुक नाडी अमुकयोनी अमुकवान = अमुक वरण ६ कन्या नाम अमुक राशी अमुक नचत्र अमुक चरण अमक वर्ग अमुक गण अमुक नाड़ी अमुक योनी अमक का अमुकमासे १० अमुक पत्त अमुक तिथे अमुक वासरे अमूक लतापाते ११ (उ॰षी० ल० १०) अमुक लगने अमुक नत्त्र अमुक योग शुभ बेलायांग अमुक घटा अमुक पल तथा अमुक तारील दिन, वक्त, घंटा,।मनट, परपाणि प्रहणहे अमुक तिथ को बढ़ारादि हैं सा सारा सुजन सुजाति बरात बनाय शाभापूर्वक पधारोगा जी ॥

लगन मिथ्न १२

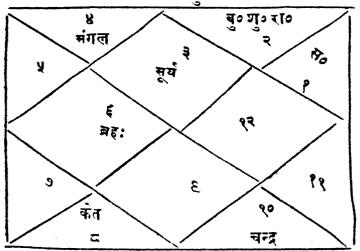

| सांप गरुड़ इ उ ऋ लुए झां इ<br>चूहा विल्ला क खगघ छ<br>हाथी सिंघ च छ ज भ ञ<br>मेढा छत्ता ट ठ ड ढ ए<br>गरुड़ सांप तथद घ न | वंशी   | हितु   |   |   |   |   |    |             |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|----|-------------|------|----------|
| होथी सिंघ च छ ज भ ज<br>  मेढा छत्ता ट ठ ड ढ ए<br>  गुरुड़ सांप तथ द घ न                                                | सांप   | गरुड   |   |   | 3 | ऋ | लृ | ए           | ञ्चा | श्र      |
| हाथी सिंघ च छ ज भ ज<br>  मेढा छत्ता ट ठ ड ढ ए<br>  गुरुड़ सांप तथ द घ न                                                | चूहा   | विल्ला | क | ख | ग | घ | हः | 1           |      |          |
| गरुड़ सांप तथदघन                                                                                                       | होथी   | सिंघ   |   |   | ज | भ | ञ  |             |      |          |
|                                                                                                                        | मेढा   |        | 5 | ठ | ड | त | ण  |             | 1    | <b>a</b> |
| विला मसा पफ ब भ म                                                                                                      |        | सांप   | त | थ | द | घ | न  | 5<br>4<br>1 |      |          |
|                                                                                                                        |        | मुसा   | प | F | व | भ | म  |             |      |          |
| सिंघ हिरण यर लव                                                                                                        | सिंघ   |        | य | ₹ | ल | व |    |             |      |          |
| कुत्ता मेंदा शसप ह                                                                                                     | कुत्ता | मेंदा  | श | स | P | ह |    | 1           | 1    |          |

श्चगर दोनों का वर्ग में वर है तो हित नहीं होगा सो नाम वदल देना चाहिये। अराशी चक्रस्त्रामी वर्षा। राशों मे: वृ: मि: कः मि कः तुला हः घ मः कु मीः स्वामी मं श् बु चं सु बु शुक्र मं बृ श शृ बृ बणे चः ब्रा शुः वेः च श बा च बा श शृ ब्रा मेप सिंघ बृहस्पत | करकः | वृप तुला घन मीन चत्री ,, ,, वैश ब्राह्मण मिथुन कन्या मकर कुभ शद ध

### हाय एक गुण में दुन्नो मानिनि न्नो भरतार। करें सकल सुख काल बहु संपति सहित न्नपार॥

| दैवगगा                                                                                 | मनुष्य                                                            | गचस                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| श्रवता<br>स्वती<br>स्वाति<br>अनुराधा<br>मृगशर<br>हस्त<br>पुनर्वष<br>पुष्य<br>श्रास्वनी | रोहिनी, भरणी<br>श्राद्वी कुः घः ङः<br>ऊत्तरा के तीन<br>भो॰ जा॰ जी | मघाः शलेखा<br>मूलः घनिष्ठाः<br>जेष्ठाः विश्वाः<br>चित्राः कृतका<br>श्रुतविशा |

# त्रितीय| कृत हा, रोहनी, श्रशलेखा, मघा, स्वाती,विशाखा, उपक्, श्रवण, रेवती दितीय | भरखी, मृगशर ० ष्य पुष्ता, चित्रा, अनु०,पुषाड घनिष्टा, ऊत्तरा, भाद्रवद आरवनी,आद्रां, पुनरवया, मभा, ऊफाल, हस्त जेष्ठा, मूल्य शतविशा

श्रथ नाडी चक्र।

邓平

#### [ १९४ ] श्रथ सगाई का मुहूर्त ॥

ऊत्तराके ३ मा॰ जा॰ जी॰ रोहनी कृतका पूरवाफाल ३ ये नार नचत्र और चौथा नरण

अथ गुम बार ॥

सोमबार, बुधवार, वृहस्पतिबार। अथ विवाह के नचत्र।

ये ऊफा ३ रवेती मूल स्वाती मृग-शर मधा अनुगधा हस्त ।

श्रथ विदाकी मुहुर्न।

स्थिर लगन १ दृप २ दृश्चिक ३ सिंघ ४ कुम्भ हस्त १ रोहणी २ मृगशर ३ मघा ४ पुष्प ५ धनिष्ठ ६ श्रवगा ७ रेवती = ऊफा ६ ऊभा १० ऊषा ११ मूल्य १२ श्रवुराधा १३ श्राश्वनी १४ ।

ये नत्तत्र स्थिर हैं जंत्री देखो श्रीर इनमें से किसी नचत्रमें विदाकरदो बार बुध शनी टालना।

# **%** ७ सूचीपत्र ० 🎾

[१४ फरवरी सन १६११ ई०] हमारे छापेस्।न में अपने छपे अन्थों के सि-वाय बम्बई, लाहोर, देहली, इटावा आदि मर्व जगह के छप जैनग्रन्थ विकियार्थ हरसमय तैयार रहते हैं सचीपत्र बढ़जाने के भय से नाम नहीं लिखे आप आवश्यक्ता पूर्वक हमसे मंगाइये।

जो ग्राहक हमारी छपी एक साथ की एक दम इकडी पुस्तक मंगावेग उनको पांच के मृत्य में ६ मित ख्रीर दशमें १३ पन्द्रह में -०, पद्मीस में ३५, पचास में ३५ ख्रीर १०० में २०० मित भेजेंगे खार हमारा छपी सब मकार की मिलाकर खेने से १८०) सा में २००) स्वयं की देवेंगे ॥

[२] इमारे छापेज्याने में हमेशा नए २ अन्थ छपते गहते हें यदि कोई अन्थ किसी भाईके पास मुद्ध किया हुआ तैयार हो तो हम इसको छापमको है पत्र व्यवहार की जिये।

सर्व प्रन्थ मिलने का पता-

### लाला जैनीलाल जैन मालिक

जैनग्रन्थप्रचारक पुस्तकालय भीर '' जनालाल श्रिल्टङ्ग ४ वेस मु० देवबन्द ज़ि० सहारनपुर

#### हिंन्दुस्तान में सबसे ज़ियादह लागत का भंडार यही है ॥ बड़े बड़े जैन प्रन्थ ॥

#### \* श्री पद्मपुरागा महान ग्रन्थ \*

श्री रामचन्द्रजी के चरित्र की दो ग्र-थकारों ने जुदा जुदा रचा है प्रन्तु हमारी समाज में वडा पबपुराण बचन का बहुत मसिद्ध है इसमें ग्रंथकार ने जिस श्राशय को लिया है उसकी मूरे हम पर दिखा दिया है भाषा ऐसी अगम है जो बच्चा भी श्रासानी से पढ़ सके सच तो यह है कि इस ग्रंथ की जितनी भी प्रशंसा की जाने वह थोड़ी है यह ग्रन्थ पहले भी छप कर हाथों हाथ विक चका है परन्तु श्रवकी बार पहिलेकी अपंता माटे श्रवर श्रीर बड़े पसे हैं श्रयांत २२ × २६ इंच श्राठ पनी १०८० पृष्ठ हैं खुले ग्रन्थाकार पन्ने हैं साथ में गत्ते और बष्ठन दिया जाता है यह ग्रन्थ ऐसा खूब सुरत है कि यदि इसका १२) मूल्य होता तो भी भली मकार चल सक्ता था परन्तु सर्व साथारण के स्त्रीत के श्रथ मूल्य ६)

श्री पागडवपुराण महानग्रन्थ--जिस प्रकारश्री रामचन्द्र जी के चिरत्रका पश्चपाण में वर्णन किया है उसी प्रकारइस ग्रन्थ में पाणडवों के चरित्र को श्रायोपान्त उत्तम रीती से चौपाईश्रादिमें प्रकट किया है भाषा वड़ी श्रुगम श्रीर रोचक है एकबार स्वाध्याय शुरू करने से यह जी नहीं चाहना कि इसको पूरा किए वर्णर छोड़ा जावे, मोटे श्रन्तरों में श्रुन्दर छपा है जिल्द बंधी है मून्य राग)

[३] श्री तेग्ह्द्रीप पजनपाठ विधान- यह बही पूजन पाठ है जो भादों मास में सर्व मन्दिरों में पढ़ाजाता है इसकी भाषा बहुत सरल है चाल एसी रसीली है कि पढ़त समय अति प्यारी म।लुम होती है जिससमय पांच सात भाई मिलकर ध्वनिसहित पट्टें हैं तो ऐसः ज्ञात होता है मानो इन्द्र राजा का अप्लाहा है यह उक्तम पूजन पाठ मोटे सफोट कागज पर मोटे अन्तरों र्भे छपा है मूल्य ३) या परन्तु अब २॥) करदिया है ॥ यशोधर चरित्र--इस ग्रन्थ में पहिले मूल माइत फिर संस्कृत छाया फिर भाषाटीका फिर भावार्थ दिया है इस में क्रीति निवारण और मिथ्या निषंधपर यहुत जोर दिया है इसकारण यह ख़ियां के वास्त वहुतही उपयोगी है जिल्द सहित मूल्यश श्चाराधनासार कथा कोष--भाषा चीपाईचंद इसमहान ब्रथमें १२८ कथायें बड़ीरोचक और छुगम चारों आराधनावें पर सबै जैन प्रन्थों से ग्रम्थकारने रंग्रहकी है यह कथावों का कोष एकडी काफी है इस के पास होने से और कथाओं की श्चावश्यकता नहीं रहती इसको सब स्त्री पुरुषों को अपने पास रखना चाहिये मुल्य जिल्द सहित ३॥)

हरिवेशपुराण वड़ा-भाषा बचनका का महान ग्रंथ मोटे श्रवारी में प्रंथाकार छपा है मूल्य ६ था परःतु जब ५) हेपया कर्दिया है थोडी प्रतियें बाकी रही हैं।

चार नौबीसी पूजनपाठ शुद्ध तिथियोंका-इसमें पहिले संस्तृत च बीसी पाठ है दूसरे भाषा च बीसी पाठ रामचन्द्रजी कृत तीसरे भाषा चौबीसी पाठ बन्दाबन की कृत चौथ भाषा चौबीसी पाठ बन्दाबन की कृत है यह यंथ अति उत्तम है मूल्य दस रूथ था परन्तु अब ४) रूथ करदिया है ऐसा शुद्ध तिथियों का ग्रन्थ हाथ का लिखा कहीं नहीं है क

रत्नक्रंड शाबकाचार बढ़ा--जगत मिलद परिस्त सदाबस्वजीकृत भाषा यह दोवारा ग्रन्थाकार इपा है मृत्य ४)

ध्रमसंग्रहश्रावकाचाए-इस ग्रथकी कभी पहिले भाषा टीकाटी नहीं हुई थी इस कारण भाषा जाननेवाले इसने लाभ नहीं उदासकतेथ परन्तु अब इसकी सरलभाषा टीका कराकर द्याया है अति उत्तम ग्रन्थ है मृत्य २)

नागित्रकाणा-यह वच्चों के वास्त परिडत गैंगी जैन शास्त्री इत्स्ववटर महासमाधित विद्याविभाग की आज्ञा-नुस र लगाया है मृथ्य )। इस्ही भंगानेचे १) रूपया सैकड़ा अर्थात् लागतके दाम पर देवेंगे।

मांग्रसचाम् निष्य-इस विषयमं आजनक कोई ऐसी उत्तर पुस्तक नडी छ्यो १ इसकी कड़ेबार छ्या छ्याकर धर्मात्मा पुरुषांने विता सूच्य वाटी है इसके प्रकाशकरने का बहुत दिलांचे हमारा वितार था अब हमने इसके पंच रंग का नुष् [ थ ] पर छपाया है जो चालोस घेजपर रूपी है इसने हमकी लाभ नहीं उठाना इस कारण लानत भी कम अर्थात् ) रूपसमी ४० मिन देते हैं आप अवश्य चारमा पांचमा मिन मगाकर विना मृत्य कंिय । कम लेन वालीं को ja

ष्टपाहरूर्जी-इस महान ग्रन्थको नंस्कृतके भाषा टीका कराकर इपाया है मूल्य १)

भगवती द्यागधनामार इस महानप्रनथकी पण्डित सदाभुष्वजीने (जा भाषा टीकाकारी में महान पंरात थे) टीकाको है यह बहतती लाभदायक ग्रन्थ है। उत्तम कामज पर बस्वई का छपा है भूलय ५) था परन्तु अब ४) के कर दिया है।

भाषा पुजनमंत्रह-आजनक वहुन वार भाषा पुजा लगी है परंत ऐसा मंग्रह कोई न में लगा निसमें पूर्व पृजार्य जो भादी में पही जाती हैं में ज़दहां हमने यह अंग्रह एसाही इस्प.या ई पहिले पृष्य 🕪) था अब 🕕 करदिया 🛢 🛭 सव गन्थ मिलने का पना :

#### लाला जैनीलाल जैन मालिक

जेनग्रन्थ प्रचारक कार्यालय श्रीर जैनीलाल प्रिंटिंग प्रेस मु॰ देववन्द ज़ि॰ महारनपुर

#### **अन्य जगहके खपे ग्रन्थ** ।

| रत्नक्रएड श्रावकाचार वडा ४। | प्रयुक्तचरित्र भाषा स <b>ीक रा</b> क्षी |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| बनारसी विलाल १।)            | हन्दावनकृत चीबीसी पाठ १)                |
| भवचनसार परमागम 🔻 🙌          | हन्दावन विलास ॥)                        |
| धमपरीज्ञा १।)               | मनोरमा उपन्यास ॥)                       |
| नित्य नियम पूजन 💎 🗠         | <b>ज्ञानस्</b> र्योदय नाटक ॥)           |
| सूत्रजी सटीक बम्बई 💎 🖽      | भजनभेग्रह दीलतराम 📂)                    |
| भजन सम्रह भग्गचंदजी 💎 )     | भजन सं० भृद्रदासजी 💎 🗠                  |
| भजन संश्चानतरायजी ॥०)       | भजन सं० बुधजनजी ।%)                     |
| भूजन सं० नेनगुखदासजी 🗢      | ज्ञानानन्द्ररत्नाकर लावनी ॥)            |
| जैन वनिता रागनी 💎           | मनमोहनी स्त्री शिक्ता ।                 |
| श्चात्मरूयातीसमयसार ४)      | भगवर्तात्र्याराधनासार ४)                |
| षुएयाश्रव कथाकोप ३)         | हरिवंशपुरास बड़ा ४)                     |
| शद्भ पंच कत्याणक चोबीसी     | पूजन पाठ मंग्रह जिसमें (१)सं-           |
| स्कृत चौबीसी पूजापाट ( २    | भाषा चौबीसी पूजन रामचन्द्र              |
| जो कृत (३) चौचीसी पाद       | इन्दाबन जी ऋत ( ध ) खीबीसी              |
| पाठ बख्नावर लाल कृत । उ     | त्तम ग्रंथ मुल्य ४)                     |
|                             | ·) भ्रीपाल चिरित्र छंद बंद 🐧 🕩          |
| तीथंयात्रा नई  🧃            | ) राजुल नौपाठ संप्रद 🔑                  |
| अहारा नाते -                | ) जैनकथासंग्रह इलाज सक्दिल 🤏            |
| चैनवालगुटकापहिलाभाग 🗢       | जैनवाल गुठकादूसरा भाग 🕪)                |
| अईतपासाकेवली 🥠              | भदर जैनशतक अथंसहित ।                    |
| दोबाली पूजन )               | भक्तमर भाषा 🛷                           |

)। कल्याणमंदिरभाषा एकी भाव भाषा ) वंबस्तात्र संग्रह संस्कृत पंचस्तात्र सम्रह भाग )» धर्मसंब्रह श्रावकाचार सटोक =) भक्तामर संस्कृत ्।) बसुनंदी श्रावकाचार सटीक ॥ द्रव्यसंग्रह वडी टीका परमात्मा पकाश सटीक 🤛 बहुदाला दीलनगमजी सटीकः) देवगुरुशास्त्रवृजनसटीक 🖘 पुरुपाथिमद्भोषाय सटीक यटपाहुइ सटीक नया ग्रंथ १) सूत्रजी मल छहढाला देंग्लनगमजीपूल-) नित्यन्यमप्न दसगी जिनद्त्तचरित्र उत्तम ग्रंथ १) ध्यक्त हुन्नोत्र व जीवनी 🖘) द्धात्रों के लिए उपदेश ।)॥ अध्यात्में संग्रह २८ पुम्तक श्रुतावना (कथा. इ) ग्लाबन्धन कथा वंचकच्याणकपाटविभानः 🕪) सम्पेटसिखरमहात्म्यपत्राविधानः) बारहभावना बहुतरहकी 💋 सम्पेद सिखरमहात्म्यव चनका १।) नेमिनाथकातेग्हमासासग्रह राम्लाचीमी नेमी अर्गववाहमं ग्रह भाग गुवांवली भाषा ) H ो। फलमालापचीसी साधु बंदना )u बारहभावनामंगतरायजी )। अधिकात्रविधान ) a श्वपचीसीव नेरह काठिया )।। नेमिचंद्रका लघु अभिषेक /)॥ आत्मानशासन 31 जैनसिद्धान्त संग्रह प्रथमभारः।) जैनसिद्धान्त मंश्रह्सरा भाग ॥) नोवत कथा संग्रह 🖘 होली सग्रह ।) सज्जर्नाचत्तव**द्वभकाव्यसटीक**⊜) स्वान्भव दपरा पैता—लाला जैनीलाल जैन मु॰ देवबन्द

जैनीलाल जैन देवबंद निवासी की खपाई पुस्तकें श्रीपद्म पुराराजी महान यंथ ६) सामायक बाठ भाषा ्चारदयस्य नयनस्य 池 नाग्र तेमकाशः )।भूधरजैनशक्क 🗝 📶 दशन पाठ-)विषापदार )॥ पाएडवपुराख चौप इति स्।। शिखरमाहात्म्य ॥ हुकानिषध 🔿 पंचपरमेष्टी वन्दना 🖼 नमं कार मन्त्र वेलवृदेदार -) आराधनासारकथा काप इत पार्श्वपुरास चौपाइ बन्द 🔠 यशोधर चरित्र वसनका २) पंचमगत्तरूपचन्द्रजीकृत 🗇 समाधिमरण भाषा बडा ज्योतीयसादभजनमाला 🔛 संकटहरणदुःखहरणबीनती )॥ तेरहर्भपपुजनपाठशाःशीलकथा चोश्वन्दः।) बालक भजन मंग्रहन्। चपदेशपचासी,पुका (पचीसी मान्यामनसिंहभजनमाला भभविलास भजननहर्गतमें 🥙 भगतगय भजनमाला 💎) 🖰 राजाश्रेशकवचलना चरित्र 🥏 लावनी कत्तां स्वरहन र्गनश्माधनत्यागकथा ८)। होलीकीकथात) चौबीसीब्रखाडा**र**)॥ र्यनश्भोक्तन कथा )। श्रोलोचनापाठ । बाइसपरीपदसग्रह*ः* करक्एटस्वामीकी कथा =) जैश्मीरासा वेरास्य भावना क्रियाकोप कृष्णभिंद कृत १) नित्यन्यम पूजन भेस्कृत गिरनारश्रीरपावागिरपता -) सवपूजन संग्रहभादे।पाठ केंठइदर्शनकी कथा )का सम्नुरिपी पूजन )क वारइखड़ीसुरतः र्गनवां एकाएड भाषा 💛 वारहभावना मं**ग्रह वर्डी** दशनकथा चीपाइंबन्द् ।) प्रातस्मरसम्गलपाठ चारदान कथा 😑 क्रुपण पचीसी 🗦 मांसभक्तण निषंध चा॰राजलसनी )III बा॰सीता जी /) बा॰ बऋदंतचक्री =/।। नन्हेलाल भजन संग्रह श त्रुझय गिरपूजन

#### विज्ञापन \*

हमारे हापेखानम अपने हर्षे और बम्बई, जाहीर हरावा आदि सर्व जगहके हर्षे जैन ग्रन्थ हरसमय तैयाक । रहते हैं आवश्यकता पूर्वक मगाउँ ।

# भजने(के प्राप्त प्रमुक्तें देवितराम मजन संग्रहान) शागचार भजन सम्म । शानताय भ० ॥०) भूदरदास भजन संग्रहान) द्यानताय भ० ॥०) नेनमुखदास भजन । भगतराय भ० ०॥ नेममुखदास भजन । भगतराय भ० ०॥ नेममुखदास भजन । वर्षे तीप्रशाद भ० ०) पानकचन्द्र निलास । भभूषिलास १॥ कानविता गमनी ०। ब्रह्मितलास १॥ वालक भजनसंग्रह । नन्द्रताल भजनसंग्रह ॥ कानानन्दरत्नाव स्लावनीभजन ॥ जैनपदरंग्रहनायूराम०) पीवीसी अखाला ०॥ दुधजन भजन सग्रह ॥०) कावनी कत्तो खएडन ॥॥

इनके सिवाय श्रीर वहत ग्रन्य हैं स्ता-लालाजेनीलालजेन मुद्धेवबन्द(सहारनपुर)

#### अध्यक्षित्र अध्यक्षित्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त अध्यापत अध्य अध्यापत अध्य अध्यापत अध्य अध्यापत अध्यापत अध्यापत अध्यापत अध्य

भैं विवाह कराने के प्रत्येक पहलू की सोचने इत्यान बनाने तथा हरएक महर्त देखने की अलाहिदा किताब उर्दू में लिख रहा हूं इस बास्ते जैनी भाइयों को जल्दी नहीं करना चाहिये और अगर जल्दी हो तो—

# ( मुहूर्त्त कल्पडुम भापा )

जा दोहे चौषाई में प्रत्येक विषय का चक्र देकर लिखी गई है मंगाकर देख लीजिये कोगत

जातिका सेवय-

## विस्ताल जैन अपमाध्यापक

गर्नमें इ.ईस्कृत लायलघुर (पञ्जाय)